# चतुर्दश मनुश्रों का इतिहास

लेखक डा० कॉुवरलाल 'व्यासशिष्य'

इतिहासविद्याप्रकाशन, नाँगलोई दिल्ली (प्रकाशनवर्ष १६८८) © इतिहासविद्याप्रकाशन बी—२६, धर्मकोलोनी, दिल्ली-४१

प्रथम संस्करण १६८८ मूल्य — तीस रुपये मात्र (३०—००)

मुद्रक—किरण मुद्रण केन्द्र, ए ३=/२, मायापुरी, दिल्ली

#### प्राक्कथन

इस लघु पुस्तक में, संम्मवत, व्यासके पाँच हजार वर्ष पश्चात्, चौदह मनुभ्रों का कालकम सर्वप्रथम निश्चित करने का प्रयत्न किया गया है। यह सब 'परिवर्तपुण कालगणना' के उद्धार के कारण सम्भव हुआ है। स्वायम्भव मनु इस वाराहकल्प (मृष्टि) के प्रथम मनुष्य थे और आगे के चार मनु— स्वारोचिष, उत्तम, तामस और रंवत—उनके ही निकट वंशज थे। इन सभी पाँच मनुओं मे कुछ शताव्दियों का कालान्तर था। तथाकथित भविष्य के दो मनु—रोच्य और भीत्य भी स्वायम्भव मनु के निकट सम्बन्धी थे और इनमें भी कुछ शताव्दियों का अन्तर था। ये सातों मनु—प्रायः समकालिक थे और स्वायम्भव मनु की प्रथम सहस्राब्दी में हो चुके थे— सूक्ष्म पुराण अनुशीलन से यही सिद्ध होता है। सभी चौदहमन् भृतकालिक मनुष्य थे।

केवल आटवें मनु—चाक्षुषमनु—स्वायम्भुवमनु से १२सहस्रवर्षपश्चात् ३५वे परिवर्तयुग में हुये। शेप छः मनु प्रायः समकालिक थे, वैवस्वत मनु भीर पाँच सावर्ण मनु आज से १३००० वि० पू० से १२००० वि०पू० पूर्व हुये—इनमें एक मनु—मेरु सावर्णी प्राचतेसदक्ष का पौत्न था, द्वितीय दक्षके जामाता धर्म प्रजापित का पुत्र था, तृतीय बहारावर्णि स्वयं ब्रह्माक्ष्यप ही थे और चतुर्थ इन्द्रसावर्णि था, और पंचम सावर्णि विवस्वान् का पुत्र और वैवस्वतमनु का अनुज था, जो वैरोचन बलि दैत्येन्द्रके समकालिक था, ये सभी तथ्य पुराणों में ही स्पष्ट लिखे हुये हैं। ये सब खोजें सर्वप्रथम मैंने की हैं, जिससे प्राग्महाभारतकालीन विश्व इतिहास प्रथमवार प्रकाशित हुमा है। बाइविल से जात होता है स्वायम्भुव मनु (भ्रादम) भीर वैवस्वतमनु (नूह) की आयु लगभग एक-एक सहस्रवर्ष थी। आशा है कि इतिहासक्ष एवं इतिहासप्रेमी इन मौलिक खोजों का स्वागत करेंगे

## विषयानुक्रमणी

#### प्रथम अध्याय-

### प्रजापतियुग

8-35

धादिवंशों का कम -- १४ मनुद्यों का कम और कालकम, धादिम प्रजापतिगण, मरीचिवंश ग्रीर परमेष्टी कथ्यप, अंगिरा, अति, पुलस्त्य, पुलह कदंम, कतु, वासेष्ठ, रुचि, धमं, नारायण, रुद्र, स्कन्द।

स्वायम्भूवमनृवंशवृक्ष, ध्रुव का समय, उत्तममनु स्वारोचिषमनु, तामसमनु, रैवतमनु, रौच्यमनु, भौत्यमनु चाक्षुपमनुवश अंतर कालनिर्णय, चार सावणि मनु, तेरहवे वैवस्वत मनु भौर चौदहवाँ मनुसावर्ण का इन्द्रबलि वैरोचन ।

#### द्वितीयअध्याय—

### परिवर्तयुग

38-48

अभूतपूर्व मौलिकखोज—३६० वर्षों का परिवर्तयुग (दिव्यसवत्सर-युग), युगगणना—सम्बन्धी भ्रष्टिपाठ, भ्रान्ति के मूलकारण. परिवर्त युग के भ्रामकनाम—द्वापर, वेता, भ्रीर चतुर्यृग छ प्रकाश (दिव्य) युग, वायुपुराण मे परिवर्तसम्बन्धीपाठ, एक सप्तिषयुग भ्रीर स्वायम्भुवमनु का समय—३२सहस्रवर्षपुव, २६ परिवर्त युग-वैवस्वत मनुका समय, घटनाक्रम—परिवर्तयुग में।

## (आदिकाल प्रजापतियुग) आदिवंशो का क्रम

स्रादिकाल के स्रादिवंशों का प्राचीनतम पुराणों में संक्षिप्त विवरण मिलता है। वर्तमान पुराणों में यह विवरण इतना जटिल, संश्लिष्ट एवं संकीर्ण (मिश्रित) है कि उससे विश्लेषित, प्रत्यक्ष एवं निर्भ्रान्त परिणाम निकालना एक अत्यन्त जटिल या दुष्कर कार्य है। फिर भी हम अपनी बुद्धि, अध्यवसाय एवं योग्यतानुसार स्रादिकाल (प्रजापतियुग) के स्रादिवंशों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करने एवं उनका कालकम निश्चित करने का प्रयत्न करेंगे।

चौदह मनुओं का कम और काल कम —यह पहिले ही संकेत कर चुके हैं कि वर्तमान पुराणों में यह पाठ पूर्णतः भ्रामक है कि स्वायाभुव मनु से वैवस्वतमनुपर्यन्त केवल सप्त मनृ भूतकालीन हैं और सावर्णादि सप्त मनृ भविष्य में होंगे। वर्तमानकाल में पुराणपारों में इस प्रकार की अनेक बातें जुड गई, जिनमें यह पाठ सर्वप्रथम भीर सर्वाधिक भ्रष्ट और भ्रामक है, अतः अनेक इतिहासकार इन सावर्णादि मनुभों को भविष्यकालिक समझकर, उनका इतिहास में उल्लेख करना ही छोड़ देते है।

चौदह मनुओं में प्रारम्भिक चार (स्वारोचिष, उत्तम, तामस भौर रैवत मनु) प्रियत्रत के वंशज ही थे, भतः इनका कम पुराणों में उचितरूप से संनिविष्ट है—

> स्वारोचिषश्चोत्तमोऽपि तामसो रैवतस्तथा। प्रियत्रतान्वया ह्योते चत्वारो मनवः स्मृताः॥

पुराणेहि कथा दिव्या म्नादिवंशाश्च धीमताम् कथ्यन्ते ये पुरास्माभि : …
 (महा० ९/५/२) ; अादिकाले हि ....पुरुषा अभूवुरमितायुष : … (च० सं० ३/३१)

२. इन सब में सार्वाणवाले मन्वन्तर भविष्य से सम्बन्ध रखते हैं ... अतः इनका कथन अनावश्यक हैं ... बुद्धपूर्व का भारतीय इतिहास, पृ० ७२ मिश्रबन्धुकृत

रे. ब्रह्मांड**० (१/२/३६/६**४),

#### आदिवंशों का कालकम

2

स्वायाम्भुव मनु के अनन्तर उसके बंगज प्रियम्रत के वंग में ये चार मनु—स्वारोचिष, उत्तम (या औत्तम), तामस और रैवत हुए भौर षष्ठ चाक्षुष मनु उत्तानपाद के पुत्र प्रसिद्ध लोकाधिपति ध्रुव के वंग में हुये जो भादिराज पृथु वैन्य के पूर्वज थे और इन्हीं के वंग में ही दक्षादि हुये। सप्तम प्रसिद्ध मनु वैवस्वत अर्थात् विवस्वान् के पुत्र थे और पाँच सावर्ण मनुभो में से एक थे, चार सावर्ण मनु वैवस्वत मनु के प्राय: समकालीन थे, अतः उपर्युक्त सभी मनुभूतकालीन पुरुष थे भ्रतः इनका कालक्रम इस प्रकार था—

- १. स्वायम्भुव मन्
- २. स्वारोचिष मन्
- ३. उत्तम मनु
- ४. तामस मनु
- ५. रैवत मनु
- ६. रीच्य मनु
- ७. भीत्य मनु
- ८. चाक्षुषमन्
- इक्ष या मेरुसावणिमन्
- **१०. ब्रह्मसावर्णि (क**ण्यप) मनु
- ११. धर्मसावणि सावणि मनु
- १२. रुद्र सावणि मनु
- १३. वैवस्वतमन्
- १४. सावणंमन्

रुचि प्रजापित पुलह के बंगाज ग्रीर कदंम के पिता थे, जो चाक्षुषमनु से मनेक पीढ़ी पूर्व हुये, इसी प्रकार भूति के पुत्र भीत्यमनु, चाक्षुष मनु के पूर्ववर्ती थे। चारों साविणमनु भी वैवस्वत मनु से पूर्ववर्ती थे अतः सभी तेरह मनु वैवस्वत मनु के पूर्ववर्ती थे ग्रीर सर्वान्तिम मनु विवस्वान् के पुत्र ही थे। शेष समस्त मनु उनसे प्राचीनतर थे, इनका समय कमणः निर्णय करेगे।

आदिस प्रआपितिगण—प्राचीनपुराणों (वायु ग्रीर ब्रह्माण्ड) में प्राचीनतम द्वादण प्रजापितयों के नाम हैं—भृगु, अङ्गिरा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, कृतु, दक्ष, अति, विस्ष्ठ (नव ब्रह्माणः), रुचि, धर्म और नीललोहित (रुद्र) और व्ययोदण प्रजापित हुये स्वायम्भुव मनु। ये सभी व्ययोदण प्रजापित ब्रह्मा या स्वयम्भू के मानस सुत (पुत्र) कहें गये हैं। कहीं पुराणों में सात, कहीं, आठ, कहीं नी, कहीं दश ग्रीर

कहीं बारह और कहीं तेरह ब्रह्मा के मानसपुतों का कथन है। इनमें से अनेक किसी विशिष्ट प्रजापित के पुत्र कहे गये हैं, यथा रुचि को पुलह का पुत्र बताया गया है, धर्म को रुचि का पुत्र कहा गया है इसी प्रकार कर्दमादि के सम्बन्ध में विभिन्न कथन हैं। प्रतीत होता है कि जब किसी प्रजापित के पिता का नाम विस्मृत हो जाता था तब उसको ब्रह्मा का पुत्र बना दिया जाता था, यथा इक्ष्वाकु या पुरू रवा के झनेक वंशजों को ब्रह्मपुत्र बना दिया गया, यथा रामायण में आयु के वंशज (बलाकाश्व के वंशज) राजा कुश को ब्रह्मपुत्र कहा गया है। इतिहासपुराणों में और भी इस प्रकार के बहुत उदाहरण दिये जा सकते हैं।

स्वायम्भुव मनु के प्रसिद्ध पुत्र—प्रियव्रत और उत्तानपाद तथा दो कन्यायें थीं — म्राक्ति तथा प्रमूति । प्रसूति आदिम दक्ष की पत्नी बनी भीर आकृति प्रजापित रुचि की पत्नी हुई । रुचि के पुत्र दक्षिणा और यज्ञ (मिथुनसन्तित) उत्पन्न हुए । यही पर पुराणपाठ कुछ म्रामक हुआ है । यज्ञ के स्थान पर 'यम' पाठ होना च।हियें, क्यों कि यम की पत्नी का नाम दक्षिणा था, अतः उसके पति को 'यज्ञ' बना दिया, इस प्रकार के अनेक भ्रम पुराणो बहुधा मिलते हैं।

दक्ष द्वारा प्रसृति से 24 पुत्रिया उत्पन्न हुई, इनमें धर्मसंज्ञक प्रजापित का व्रयोदश कन्याओं के साथ विवाह हुन्ना, इनके तेरह कन्याओं के नाम थे—श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति तुष्टि, पुष्टि, मेधा, किया, बुद्धि लज्जा, वसु, शान्ति, सिद्धि और कीर्ति । शेष एकादश पुत्रियों का विवाह निम्न महर्षियों के साथ हुन्धा—

सती + भव ह्याति + भृगु संभूति + मरीचि स्मृति + अङ्गिरा प्रीति + पुलस्त्य क्षमा + पुलह संतति + ऋतु अनुसूया + अति ऊर्जा + विस्व्य स्वाहा + भ्रान्न स्वाहा + पितु ।

१. ब्रह्मयोनिर्महानासीत् कुशो नाम महातपाः । (रामा० १/३२/१),

२. यमस्य पुत्रो यज्ञस्य तस्माद्यामास्तु ते स्मृताः (ब्रह्माण्ड १/२/६/४५)

३. तुलना कीजिये—कीति श्रीविक्च नारीणा स्मृतिर्मेधाधृतिक्षमा (गीता १०/३४).

#### धादिवंशों का कालकम

इनमें से स्वधा और स्वाहा और उनके पित अग्नि भीर पितृ ऐतिहासिक व्यक्ति
प्रतीत नहीं होते। परन्तु हैं ये ऐतिहासिक, भले ही पुराणपाठ में कुछ व्यभिचार
किया गया हो। जिस प्रकार कीर्ति आदि गुण प्रतीत होते हैं उसी प्रकार श्रद्धा आदि
के पुत्र काम, दर्प नियम, संतोष आदि मानसिक भाव प्रतीत होते हैं, इसमें कोई
संदेह नहीं कि यहाँ पुराणपाठों में कुछ न कुछ कल्पना से काम लिया है और ऐतिहासिक
नामों को काल्पनिक भावादि से संमिश्रण कर दिया गया है, यह सब होते हुये भी
अधिकांश ऐतिहासिक नामों को पहिचाना जा सकता है यथा महर्षियों की पत्नियाँ
अनुसूया आदि मानसिक भावमात्र नहीं, स्त्रियाँ ही थीं। इसी प्रकार दक्षिणादि भी
स्त्रियाँ थीं, क्योंकि दक्षिणादि के पुत्र यामादि देवगण थे।

भृगु -- आदिम भृगु की सन्तति इस प्रकार वर्णित है-



उपर्युक्त वंशावली में भृगु की पुत्री श्री या लक्ष्मी का नाम सम्मिलित करना भ्रयुक्त एवं श्रव्ठपाटत्व है, यह लक्ष्मी चाक्षुप या वैवस्वतमन्वन्तर के भृगु द्वितीय (वाक्षण) की पुत्री थी, न कि आदिम भृगु की, क्योंकि जयन्यज (किनिष्ठ) आदित्य विष्णु का जन्म वैवस्वतमन्वन्तर के भादि या चाक्षुषमन्वन्तर के भन्त में हुआ था, क्योंकि वक्षणादि ग्रादित्य चाक्षुपमन् से क्या पृथु से भी बहुत उत्तरकालीन थे, प्राचेतसदक्षादि का पृथु पूर्वज था, पुनः प्राचतेसदक्ष भौर कश्यप का वंशज वरुण या भृगु और उनकी सन्तित स्वायमभृवमन्वन्तर में कैसे हो सकते हैं। विष्णु भायु में बहुत छोटे थे, क्योंकि वरुण, विष्णु के ज्येष्टतम श्राता थे, भतः वरुणपुत्र भृगु द्वितीय, विष्णु के भनीजे थे, जो उनके श्वसुर भी वने, भतः महर्षि भृगु विष्णु से भनेक पीढी पूर्व हुए, यद्यप गहर्षि उनके भनीजे थे। भ्रतः देवयुग में ज्येष्टत्व और कानेप्टत्व या सनाभि विवाहादि पर कोई आपत्ति वा विधान नहीं था, इसी प्रकार के भ्रन्य उदाहरण मी देवयुग या उससे पूर्व मिलते हैं, तथा सोम, दक्ष प्राचेतस (द्वितीय) का जामाना था और भ्वसुर भी इन उदाहरणों से आदिकाल में प्रकाओं विरलत्व एवं पुरुषों का दीर्घायुष्ट्व भी प्रमाणित होता है।

दौहिलक्ष्वैव सोमस्य कथं श्वसुरतां गत: ।
 ज्यैष्ठ्यं कानिष्ठ्यमप्येषां पूर्व नासीष्णनाधिप ।। (हृरि० १/३/४३/४६)

मरीखिका और महाँक परमेक्टी कश्यप—स्वायंभुव मनु घीर भृगु के अनन्तर मरीचि घादियुग के प्रधानपुरुष एवं प्रजापित थे, वरन् उनके बंगज (तथाकथितपुत्र) देवयुग के प्रधानतम वंशकर महाँच कश्यप थे, जिनसे समस्त देवासुर एवं पंचजन जातियाँ समुद्भूत हुई । मरीचि का वंशवृक्ष इस प्रकार उल्लिखित है—

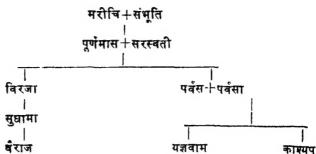

प्राचीनपुराणों में महर्षि कश्यप, प्रजापति मरीचि के साक्षात्पूत कहीं भी कथित नहीं है, केवल महाभारत<sup>र</sup>, में इन्हें मरीचि का साक्षान् पुत्रकहा है। बृहद्देवता में उन्हें प्रजापित मरीचि का पुत्र कहा है। पुत्र का अर्थ वंशज भी हो सकता है। पुराणपाठों में मरीचि के पुत्र साक्षात् कश्यप का उल्लेख दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः कश्यप मरीचि के साक्षात् पुत्र नहीं वंशज थे, क्यों कि पूराणों में स्पष्ट लिखा है कि इसमें केवल प्रधान वंशकरो का उल्लेखमात्र है, पूर्णवशव्क्षो का नहीं, अतः कश्यप साक्षात मरीचि के पूत्र नहीं, वंशज थे। स्वायाम्भ्व मनु से दक्ष प्राचेतस तक ४५ पीढियां कथित हैं भीर ये भी प्रधान-प्रधान पुरुप कथित है और यह अनुमान है कि स्वायम्भुव मनु से दक्ष प्राचेतसपर्यन्त ४३ परिवर्तयुग हो चुके थे, अतः स्वायम्भुव मनु के समकालीन प्रजापति मरीचि के कण्या साक्षान् पत्र नहीं हो सकते, जो प्राचेतस दक्ष के समकालीन भीर उनके जामाता थे। ऋषियों के दीर्घायुष्ट्व को स्वीकार करने पर भी मरीचि और कश्यप में न्यूनतम २५ पीडियाँ ग्रवश्य व्यतीत हुई होगी, क्योंकि दोनों के समय में न्यूनतम १६००० वर्ष का अन्तर है, मरीचि का समय २६००० वि॰ पूर और कश्यप का नमय १४००० वि० पूर था। मरीचि के प्रत्येक वंशज की आयु १७०० वर्ष मानने पर भी न्यूनतम दस पीढ़ियाँ का अन्तर मरीचि से कश्यप पर्यन्त अवश्य होना चाहिए अधिक हो सकता है, न्यून नहीं भ्रौर वर्तमान पुराणपाठों में भी कश्यप को मरीचि का साक्षात्पुत्र कही कहा नही गया। पर्वस के दो पुत्र यज्ञवाम ग्रीर काश्यप कहे गये हैं। यहाँ 'काश्यप' पद भी विचारणीय है।

१. पंचजन = देव, असुर, नाग, सुपर्ण भौर गन्धर्व ।

२. मरीचेः कश्यपपुत्र: (महा० १/६५/११)

३. मारीचः कश्यपो मुनिः (बृहद्दे० ५/१४३),

#### ६ मादिवंशों का कालकम

कश्यप या काश्यप एक गोत्रनाम है, कश्यप के प्रत्येक वंशज को कश्यप या काश्यप कह सकते हैं, आज भी अनेक कश्यपगोत्नीय पुरुष अपने को 'कश्यप' ही कहते हैं, अतः मूलकश्यप आदिमकश्यपदेवासुरिपता कश्यप से भी प्राचीनतर कोई प्राजापत्य मारीच कश्यप हो सकते है। हमारे इस मत की पुष्टि पुराणों के सप्तिषिगण प्रकरण से होती है कि देवासुरजनक कश्यप वा पूर्वज कोई श्रन्य कश्यप था, क्यों कि निश्न मन्वन्तरों में, जो बैवस्वत मन्वन्तर से पूर्वकालीन थे, निश्न काश्यप ऋषि हुये—

द्वितीय स्वारोचिष मन्वन्तर मे स्तम्ब काश्यप'
प्रथममेरुसावणं मन्वन्तर (नवम) मे वसु काश्यप'
दशम सावणं मन्वन्तर में नभीग काश्यप'
एकादश ,, मे हिविष्मान् काश्यप'
द्वादश ,, मे तपस्वी काश्यप'
त्रथोदश रौच्य ,, मे निर्मोह काश्यप'

उपर्युक्त छः काश्यप ऋषि देवासुरजनक काश्यप (कश्यप) से पूर्ववर्ती या न्यूनतम समकालीन पुरुष थे, अतः सिद्ध है कि देवासुर पिता काश्यप आदिम या मूल कश्यप नहीं थे, देवासुरपिता कश्यप का नाम सभवत 'परमेण्ठी' काश्यप प्रजापित था— हरिवंशपुराण (1/3 भ्रष्टवाय) मे इस कश्यप को सर्वत्र 'परमेण्टी' कहा गया है, अतः देवासुरजनक काश्यप मारीचि का नाम 'परमेण्टी' था। और उनका मूलनाम कश्यप नहीं था। वे काश्यपगोत्रीय ब्राह्मण ही थे।

मारीच पूर्णम स का पुत्र विरजा एक महान् प्रजापित था, इसकी महाभारत 12/57/88) में नारायण का मानसपुत्र कहा गया है,

ततः सचिन्त्य भगवान् देवो नारायणः प्रभु. । तैजसं वै विरजसं सोऽसृजन्मानसं सुतम्।।

यहां विरजा को नारायण (विष्णु) का मानसपुत्र कहना एक कल्पनामात है, वस्तुतः

१. हरिवंश (१/७/१२) २. हरिवंश (१/७/६६)

हरिवंश (१/७/६६)
 ४. ,, (१/७/७०)

**प्र. ,, (१/७/७५)** ६. ,, (१/७/७६)

७. यं कथ्यप: सुतवरं परमेष्ठी व्यजीजनत् (हरिवंश १/३/६) पूर्वं स हि समुत्पन्नो नारदः परमेष्ठिना । (हरि० १/३/१०) ततोदक्षस्तु तां प्रादात् कन्यां वै परमेष्ठिने (हरि० १/३/१४) ततो अभिसंधि चक्रुस्ते दक्षस्तु परमेष्ठिना (हरि० १/३/१३)

विरजा मरीचि के पौत्र और पूर्णमास के पुत्र से। इन्हीं विरजावंश में पूर्वदिशा के दिग्पाल राजा सुधन्वा हुये। अगे विरजा का वंशवृक्ष इस प्रकार कथित है—



कर्दमनाम के अनेक पुरुष हुए थे, एक कर्दम रुचि के वंश में हुये, एक पुलस्त्य के वंश में और एक पुलह के वंश में—

- (1) कर्दमस्य नु पत्नी पौलहस्य प्रजापतेः । (ब्रह्माण्ड० 1/2/10/23)
- (2) क्षमा तु सुषुवे पुतान् पुलस्त्यस्य प्रजापतेः। कर्दमश्च ।। (1/2/10/31) भागवतपुराण (4/1) मे स्वायम्भुवमन् शतरूपा की तीन कन्यायें कथित हैं— आकृति, देवहूति और प्रसूति । ब्रह्माडादि प्राचीनपुराणपाटों मे आकृति और प्रसूति ही स्वायम्भुवमन् की कन्यायें बताई गई है, देवहूति का नाम नहीं। भगवद्त्तें ने महाभारत के उक्त श्लोक (12/57) मे कर्दम के दो पुत्र वताये हैं—अनंग और किपल। जब कि वहा पर एकमात्र पुत्र अनंग का उल्लेख है। अतः कर्दम के पैत्रक उद्भव के के विषय में पर्याप्त मतमतान्तर हैं अथवा अनेक कर्दम थे। अतः पुराषों के पाटों मे शुद्धिकरण की महती भावश्यकता है। भागवत मे देवहूति के पित कर्दम कहें गए है। भागवत का वर्णन कितना प्रामाणिक है या नहीं, निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता।

भागवतपुराण (1/1/13) में मरीचि की पत्नी का नाम संभूति के स्थान पर कला है, जिसके दो पुत हुये — कश्यप और पूर्णिमान। यह 'कला' कर्दम की पुत्नी बताई गई है। पूर्णिमान के पुत्र हुये विरज और विश्वग ग्रीर पुत्री देवकुल्या। यह संभव है कि भागवत का वर्णन सत्य हो ग्रीर उपर्युक्त कश्यप मरीचि के साक्षात्पुत

१. पूर्वस्यां दिशि पुत्रं वैराजस्य प्रजापते:। दिशापालं सुधन्वानं राजानम् (हरि १/४/१८)

२. भा. बृ. इ. भाग २ (पृ० ४२) ३. भागवत (४/१/१०),

#### आदिवंशों का कालकमं

हों, जिनके वंश में अनेक कथ्यप हुये हों धौर इन्ही कथ्यप के सुदूर बंशज देवासुर जनक 'परमेष्ठी, कथ्यप हों। अतः मरीचिपुत्र कथ्यप और परमेष्टी कथ्यप मे अनेक पीढ़ियों का धन्तर होना चाहिए।

आदिम अङ्गिरा—ग्रादिम ग्रङ्गिरा मरीच्यादि और स्वायम्भुवमनु के समकालीन २०००, वि० पू० के ऋषि थे, इन्हीं के किन्ही वंशजों ने प्रादिराज पृथुवैन्य का अभिषेक किया था। वृहस्पति ग्रांगिरस पृथुवैन्य और दक्षादि से भी वहुत उत्तरकालीन ऋषि थे, जो देवयुग (चतुर्थ परिवर्तयुग १३००० वि० पू०) में हुए। ग्रतः ग्रादिम ग्रङ्गिरा और बृहस्पति आङ्गिरस में लगभग १७००० वर्षो का अन्तर था। आदिम अङ्गिरा बृहस्पति के साक्षात् पिता कदाित नहीं हो सकते। उन दोनो में में अनेक पीढ़ियों का ग्रन्तर था। बृहस्पति, अङ्गिरावशीय होने के कारण ही आङ्गिरस कहे जाते थे।

मादिम मज़िरा के प्रारम्भिक वंशज थे -



सिनीवाली आदि नाम अमावस्था आदि के भी होते हैं, अतः ऐसे नामों से म्रान्ति होना स्वाभाविक है, परन्तु उपर्युक्त नाम निश्चय ही स्त्रियो के हैं, चन्द्र-कलाम्रो से इनका कोई सम्बन्ध नहीं।

उत्तरदिशा मे पर्जन्य प्रजापित के पुत्र हिरण्यरोमा का राज्य था। चिरिष्णु भीर धृतिमान् आङ्गिरसो के शतसहस्रशः वंशग हुए, जो सभी आङ्गिरस कहे जाते थे।

भ्राग्न एक म्राङ्गिरस ऋषि का नाम था, न कि कोई भौतिकवस्तु । भ्राग्न भौर अङ्गिरा का एक ही कृल था, जिसका इतिहासपुराणों मे बहुधा उल्लेख मिलता है।

सोऽभिषिक्तो महाराजो देवैरगिरःसुतैः । आदिराजो महाराजः पृथुवैन्यः प्रताप वान् ॥ (वायु० ६२/१३६),

२. तथा हिरण्यरोमाणं पर्जन्यस्य प्रजापतेः । उदीच्यां दिशि दुर्धर्षं राजानं सोऽश्य षेचयत् । (हरि० १/४/२१)

३. तयोः पुत्राश्च पौताश्च अतीता वै सहस्रशः । (ब्रह्माण्ड० १/२/१०/२१)

साविम प्रजापित अत्रि — शादिम प्रजापित अति स्वायम्भुवमनुपुत उत्तान. पाद के संरक्षक थे

> उत्तानपादं जग्राह पुत्रमितः प्रजापितः । दलकः सतु पुत्रो राजा ह्यासीत् प्रजापितः । स्वायम्भुवेन मनुना दत्तोऽत्रेः कारणं प्रति ॥ ।

ग्रतः उत्तानपाद श्रवि के दत्तकपुत्र थे, जो मनुद्वारा किसी कारण उन्हें दे दिये गये। अनुसूया ग्रादिम अत्रि की पत्नी थी, उत्तरकालीन श्रवियों से अनुसूया का सम्बन्ध जोड़ना सर्वया काल्पनिक है, यथा दाशरिथ राम के समकालीन कोई श्रवि वंशी श्रात्रेय को भी रामायण मे श्रवि कहा गया है ग्रीर उनकी पत्नी को अनुसूया—

तं चापि भगवानितः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत । भनसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीम् ।

मूलरामायण (वाल्मीकीयरामायण प्रथम अध्याय) में भी अनसूया सीतासंवाद का संकेत न होने से यह संवाद पूर्णतः काल्पनिक सिद्ध होता है। भादिम भिन्न, (म्रनस्पापित) भीर दाशरिय राम में 24000 (चौबीस सहस्र) वर्षों का भन्तर था,

इस दृष्टि से भी यह संवाद अनैतिहासिक सिद्ध होता है।

श्रादिम अति के आदिमपुत्र या वंशज थे - सत्यनेत, हुन्य, भ्रापोमूर्ति, शनैश्चर और सोम। ये पांचों यामदेवों के समकालीन थे। सोम एक वंश का नाम था, क्यों कि बुधपिता सोम और आदिम सोम भी एक नहीं हो सकते। क्यों कि बुध सोमायन और श्रादिम भिन्न में में न्यूनतम 15000 सहस्रवर्षों का अन्तर था, भ्रतः सोम भी एक वंश का नाम था। आदिम सोम से दक्ष की 27 कन्याभ्रों का विवाह हुआ, जिनके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े। ये सोमपत्नी दक्षकन्यायें उत्तरकालीन प्राचतेस दक्ष की पुतियाँ थी, अतः दक्षजामाता भीर श्वसुर सोम भिन्न का साक्षात् पुत्र न होकर वंशज ही था।

कुछ पुराणों में अति के साक्षात् पुत्र बताये गये हैं — दत्तात्रेय, दुर्वासा और सोम। पे ये तीनों ही आदिम प्रति के पुत्र न होकर सुदूर वंशज थे, जो अति या

ब्रह्माण्ड० (१/२/३६/५४/५४)

२. रामा० (२/ (१७/५, ८)

३. यामदैवै:सहातीतां पंचात्रेयाः प्रकीर्तिताः । ब्रह्माण्ड ० (१/२/तु०/२४),

४. या राजन् सोमपत्न्यस्तु दक्षः प्राचेतसो ददौ । सर्वा नक्षत्ननाम्न्यस्ता ज्यौतिषे परिकीर्तिता: ।। (हरि० १/३/३६);

प्र. अनसूया तथैवालेजेंजे निष्कत्मषान् सुतान् । सोमं दुर्वाससं दत्तालेयं च योगिनम् ॥ (विष्णु० १/१०/६)

#### १० आदिवंशों का कालकर्म

भाविय कहे जाते थे, ऐसे ही एक अनि (अनिवंशज) का उल्लेख वैदिकग्रन्थों (बृहद्देवतादि) में है, यह अनि अर्चनाना कहा गया है—वहाँ पर अनि का स्पष्टतः नाम अर्चनाना है, अनिपुत्र का अर्थ है अतिवंशज—

श्यावाश्वश्वाित्तपुत्रस्य पुत्रः खल्वचंनानसः । अचंनाना को श्रति कहना भौर श्यावाश्व को आत्रेय कहने से स्पष्ट है कि किसी भी अतिवंशज को 'श्रति' या 'श्रात्रेय' कहा जाता था और इससे श्रादिम अति का भी श्रम होता था, यह श्रम सभी गोत प्रवंतक ऋषियों के साथ था, यथा वसिष्ठ (वासिष्ठ) श्रगस्त्य (श्रागस्त्य = श्रगस्ति), विश्वािमत (वंश्वािमत कौशिक), कश्यप (काश्यप) इत्यादि । आदिम अति की एक कन्या थी श्रीति, जो पुलहपुत कदंम की पत्नी थी, जिसका पुत्र हुशा शंखपद, जो दक्षिणदिशा का दिक्पाल था। शंखपद आदि सभी आदिम प्रजापति थे, जिनका समय परमेष्ठी काश्यप से सोलह सहस्रवष्ठपूर्वं था।

आदिम पुलस्त्य प्रजापित—आदिम पुलस्त्य और विश्व न के पिता ग्रीर कुबेर या रावण के पितामह पुलस्त्य में लगभग २२००० सहस्रवर्षों का ग्रन्तर था। यक्षराक्षसों के पितामह पुलस्त्य ५००० वि. पू. हुए अतः दोनो पुलस्त्यों के एक होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार एक पुलस्त्य महाभारतकाल से कुछ शतीपूर्व हुये, जो पराशर (पाराशर्य) ग्रीर भीष्मिपितामह के गुरु थे। इस द्वापरयुगीन पुलस्त्य ने किसी पाराशर को विष्णुपुराण सुनाया था। अतः पुलस्त्य के वंशज भी सहस्त्रोवर्षों के अनन्तर भी 'पुलस्त्य' ही कहलाते थे।

आदिम प्रजापित पुलस्त्य की पत्नी प्रीति से तीन पुत्र भीर एक कन्या उत्पन्न हुई । पुत्र थे — दत्तोलि, देवबाहु, और भविकन्या का नाम था — सढ़ती । यह सढ़ती भ्राग्नि की पत्नी और पर्जन्य प्रजापित की माता थी, पर्जन्य का पुव हिरण्यरोमा दिक्षाल हथा, जिसका उल्लेख पूर्वपृष्ठो पर किया जा चुका है।

पुलस्त्यपुत्र 'दत्तोलि' को पूर्वजन्म का 'अगस्त्य' कहा गया है, 'दत्तोलि के सभी वंशज पौलस्त्य या पुलस्त्य कहलाये—

१. बृहद्देवता (५/५२)

२. कन्या चैव श्रुतिर्नाम माता शंखपदस्य सा । कर्दमस्तु पत्नी सा पौलहस्य प्रजापतेः ॥ (ब्रह्माण्ड० (१/२/१०/२२)

दक्षिणस्यां महात्मानं कर्दमस्य प्रजापते: पुत्रं शंखपदं नाम राजानं सोऽम्यथे-चयत् । (हरि० १/४/६/२०),

४. पुलस्त्यवरदानेन ममाप्येतत्स्मृति गतम् ।। विष्णु ० ६/८/४६,

५. पूर्वजन्मिन सोऽगस्त्यः स्मृतः स्वायम्भुवेऽन्तरे ॥ (१/२/१०/२६),

दत्तोले: सुषुवे पत्नी सुजंबी च बहून् सुतान् ।

पौलस्त्या इति विख्याताः स्मृताः स्वायम्भुवेऽन्तरे । (ब्रह्मांड० 1/2/10/29) दत्तीलि को पूर्वजन्म का अगस्त्य कहने का कारण था कि यक्षराक्षसों के पितामह पुलस्त्य, राजा तृणविन्दु (वैशाल) ग्रीर ग्रगस्त्य, रामायणकाल से पूर्व साथी थे, जिन्होंने लवणाम्भस् समुद्र को पार करके सुदूरद्वीपो की यात्रार्थे की थी। इसका इतिहासपुराणो में संकेत है।

पुलहबंश—प्रतीत होता है कि पुलस्त्य और कतु के वंशज भारतवर्ष में कम रहे, बाह्यदेशों मे उपनिवेश बसाकर अधिक बसे। कुबेर और रावण के उदाहरण प्रत्यक्ष हैं, इसलिए और इनके पूर्वज पौलस्त्यो (यक्षराक्षसो) ने दक्षिणपूर्वीद्वीप समूहों में आस्ट्रे लियापर्यन्त तथा उत्तर में हिमालयप्रदेश (कैलाशपर्वत), (लंका-तिब्बत) एवं ग्रमीका मे उपनिवेश बसाये। इन देशो की कृष्णवर्णप्रजा (हम्सी, पिग्मी श्रादि) पुलस्त्य एलं पुलह के वंशज हैं। इसी कारण प्राचीनभारतीय इतिहास में पुलह और वश्यमाण प्रजापति कतु के वंशजो का नामशेष भी नहीं मिलता। भाज भारतीयबाह्मणों में पुलस्त्य, पुलह और कतुगोत्र के ब्राह्मण कहीं भी नहीं मिलते, इस का प्रमुख कारण हैं कि इन प्रजापतियों के वंशज बाह्मदेशों में उपनिविष्ट होकर वहां की प्रजा बन गये।

पुलह की पत्नी क्षमा से तीन पुत्र उत्पन्न हुए — कदंग, उवंरीयान् और सिहिष्णु। आत्रेत्री श्रुति से कदंग के पुत्र शंखपद और पुत्री कम्या हुई।

प्रजापितकवं म-- पुलह के पुत्र करंम ग्रादिमप्रधानप्रजापितयों से एक थे। इनकी पुत्री काम्या का विवाह स्वायम्भुवमनुपुत्र प्रिवत्रत से हुआ। वर्तमान पुराणपाठों में पर्याप्त अशुद्धियाँ है, कहीं करंम को पुलस्त्य का पुत्र बताया है, कहीं विरजा का। यह भी संभव है कि प्रजापित विरजा का पुत्र करंम अन्य व्यक्ति हो। ग्रादिम करंम पौलह के ही पुत्र कपिल थे, भागवतपुराण में करंम की पत्नी देवदूर्ति बताई गई है, जो स्वायम्भुवमनु की पृत्री कही गई है, भागवतपुर का यह वर्णन, अप्रमाणिक ग्रौर असत्य है। करंम की पत्नी का नाम श्रुति था, जो ग्रांत की पृत्री थी, इनके पुत्र प्रजापित शंखपद हुये। सहिष्णु का पुत्र कनकपीठ भीर पृत्री पीवरी। कनकपीठ की पत्नी यशोधरा से कामदेव उत्पन्न हुआ।

कतुसन्सित वासिस्य — कतु की पत्नी सन्नित थी, जिनके पुत्र साठसहस्र बालिखल्य कहे गये हैं, ये वस्तुतः इनके वंशज होंगे। इनकी यवीयसी पुत्रियाँ पृष्या और सत्यवती पूर्णमास (मारीच) की पुत्रवधुयें थी, इनके पित का नाम संभवत सुधन्वा था।

पूर्वकाले महाबाह्रो ये प्रजापतयोऽभवन् ।
 कर्दमः प्रथमस्तेषाम् ।। (रामा० ३/१३/६,७),

२. स वै श्रीमॉल्लोकपालः प्रजापतिः (ब्रह्माण्ड० १/२/१०/३३)

#### १२ आदिवंशों का कालकम

विशष्ठ — पुराणो में सर्वाधिक भ्रम वसिष्ठ गोत के सम्बन्ध में है। झादिकाल से कलिपर्यन्त इतिहास में लाखों वसिष्ठ बाह्यण हुये हैं जिनको एक समझना महान् भ्रम ही नहीं महामूर्खता भी है। इस भ्रम का कारण है कि वसिष्ठ के वंशजों का यथार्थ नाम न लेकर अथवा वंशपरिचायक नाम 'वाशिष्ठ' न कहकर 'वसिष्ठ' ही कहना।

पुराणों में ही दो प्रमुख बिसच्छों का उल्लेख है, प्रथम स्वायम्भुवविसच्छ भीर द्वितीय मैत्रावरणिविण्डि जो प्रायः वरुण के पुत्र कहे जाते हैं। इन दोनों में भी प्रायः सोलह सहस्रवर्षों का अन्तर था। झादिमविसच्छ २६००० वि० पू० हुये तो द्वितीय विसच्छ मैत्रावरुणि १३००० वि० पू० हुये। झादिमविसच्छ के अनेक वंशज १४ मन्वन्तरों के सप्तिषयों में सम्मिलित थे, यथा उदाहरण द्वष्टव्य है—

| मन्बन्तर               |     | सप्तऋषियों में विशष्ठ ऋषि |  |  |
|------------------------|-----|---------------------------|--|--|
| स्वायम्भुव में स्वयं   |     | आदि वसिष्ठ                |  |  |
| स्वारोचिष में          |     | भौर्व वाशिष्ठ             |  |  |
| औत्तम मे               |     | सप्त वासिष्ठ (सप्तर्षि)   |  |  |
| रोहित (मेरुसावर्ण) में |     | सावन वासिष्ठ              |  |  |
| दक्षसावर्णि            | में | भ्रष्टमसंज्ञक वासिष्ठ     |  |  |
| रूद्रसावणि             | ,,  | अन्य वासिष्ठ              |  |  |
| सावणि                  | **  | द्युति बसिष्ठ             |  |  |
| रीच्य                  | 1)  | सुतपा वासिष्ठ             |  |  |
| भीत्य                  | 23  | शुक्र वासिष्ठ             |  |  |
|                        |     |                           |  |  |

उपर्युक्त सभी सप्तिषि वासिष्ठ मैतावरुणि वसिष्ठ से पूर्ववर्ती वसिष्ठ थे। पूर्वमन्वन्तरो के समान वैवस्वत मन्वन्तर (प्रन्तिम) में मैतावरुणि के प्रानेक वंशज वासिष्ठ न कहलाकर वसिष्ठ कहलाते थे। यही भ्रम का मूल कारण है।

वैवस्वतमन्वन्तर में भी साक्षात् मैतावरुणि वसिष्ठ सप्तऋषियो में सिम्मिलित नहीं ये, जैसा कि अधिकांश पुराणपाठों में ग्राभास होता है। विश्वामित्र, जो स्वयं सप्तिषयों के ग्रन्तर्गत थे। शेप छः ऋषि वसिष्ठादि के वंशज थे, निक वे स्वयं वंशकर ऋषि —

१. वसिष्ठपुत्राः सप्तासन् वासिष्ठा इति विश्रुताः । (हरि० १/७/१७)

२. मित्रवंसिष्ठो भगवान् कश्यपश्च महानृषिः । गौतमोऽथ भरद्वाजो विश्वा-मित्रस्तर्थैव च सप्तमो जमदग्निश्च ॥ (हरि० १/७/३४)

गाधिजः कौशिको धीमान् विश्वामिलो महातपाः ।। और्वपुत्र: भागवो जमदग्निश्च प्रतापवान् ब्हस्पतिसुतश्चापि भरद्वाजो महायशाः । चतुर्थो गोतमो विद्वाञ्खरद्वान्नाम स्वायमभुवोऽत्रिर्भगवान् ब्रह्मकोशः वसूर्माल्लोकविश्रतः। वसिष्ठपुत्र इस्तू षठठो

वत्सरः काश्यपम्बैवसप्तैते साधुसम्मताः ।। (ब्रह्मांड० १/२/३३/२६ २६) हरिवंश के पाठ में केवल विसन्द धौर कश्यप पाठ है, परन्तु प्राचीनपाठ (ब्रह्माण्ड पु०) के अनुसार विसन्धपुत्र वसुमान् धौर वत्सार काश्यप सप्तिषयो में सम्मिलित थे, स्पन्ट है किस प्रकार कालान्तर में गोवनामो से मूलगोवप्रवर्तको का स्नम होता गया। ग्रतः वैवस्वतमन्वन्तर के सप्तिष मैत्रावरुणि विसन्द और परमेण्टी कश्यप न होकर इन दोनो के कोई वंशज (क्रमश. वसुमान् और वत्सर) ही सप्तिषयों में से थे।

काटकसंहिता (३४/१७/२५) और मैतायणीसंहिता में एक वासिष्ठ सात्यहन्य का उल्लेख है, स्पष्ट है यह वासिष्ठ (विशष्टवंशज) 'सत्यहवि' का पुत्र था जिसको 'सात्यहन्य' कहते थे।

पार्जीटर ने इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं के पुरोहितदशाधिक विसष्टो (वासिष्टो) का अनुमान किया है, जनके नाम क्रमशः देवराज विसष्ट, आपव विसष्ट, अथवंनिध विसष्ट, ब्रह्मकोष विसष्ट इत्यादि थे। महाभारतयुग मे भी अनेक वासिष्ट ब्राह्मण ऋषि प्रसिद्ध थे। एक वासिष्ट रोमहर्षणसुत का शिष्य था। जिसका नाम मित्रयु वासिष्ट था। अतः निश्चय ही विसप्टवंशज अनेकविशष्ट थे, जिनका विशेषवर्णन वासिष्ट प्रकरण मे किया जायेगा। वही पर पाराश्यं के पूर्वज विसप्ट का विवेचन होगा।

उपर्युक्त विवेचन का मन्तव्य यह है कि जो लोग एक ही सनातन विसप्ट को मानते हैं उनकी आंखें खुल जाँय कि विसप्ट या वासिष्ट प्रानेक थे और उनके पृथक् पृथक् नाम भी थे, परन्तु कालान्तर में वे केवल एक विसप्ट ही सनातन और एक मान्न समझे जाने लगे।

१. एइहिट्रे ॰ अध्याय 28 श्रीर्षक वासिष्ठ. पु॰ २०३-२१७,

२. वसिष्ठो मित्रयुक्च (वायु॰ ६/५६), जै॰ का॰ में एक जीत वासिष्ठ का उल्लेख है।

#### १४ भादिवंशों का कालकम

स्वायम्भुवसन् समकालिक वसिष्ठ प्रथम (२६००० वि० पू०) से ऊर्जा से सातपुत्र स्वारोचिषमन् के समकालीन सप्तिषि हुये, उनके नाम थे—रजः, उध्वंबाहु, सवन, पवन, सुतपा, शंकु और गर्तं. वसिष्ठ की ज्येष्ठ पुत्री थी पृण्डरीका। रज वासिष्ठ से मार्कण्डेयी ने केनुमान् को उत्पर्न किया जो पश्चिमीदिशा का प्रमुख प्रशासक (दिक्पाल) था। उत्तरकाल (चाक्षुषमन्वन्तर के भ्रन्त) में मैत्रावश्णवसिष्ठ के पिता वरुण (१२००० वि० पू०) इन्ही पश्चिमीदेशों के प्रधान शासक हुये और जिनके वंशज गन्धवों और असुरों ने ईरान, ईराक आदि श्ररबदेशो भीर योरोप में विरकालतक शासन किया।

भादिम मृगु के पौत्रप्राण की पत्नी महिषी वासिष्टी पुण्डरीका थी, जिसका पुत्र हुआ द्युतिमान्। प

उपर्युक्त भग्वादि सप्तिषि द्वितीय अन्म में आदिम वरुण के पुत्र हुये, वैवस्वत मन्वन्तर में, इस विषय का विवेचन सप्तिषिप्रकरण में किया आयेगा।

किय — ये आदिम द्वादश प्रजापितयों में एक थे। स्वायम्भुवमनु की पुती माकृति इनकी पत्नी थी, जिनके दो पुत्र हुये — यज्ञ (यम) भीर दक्षिणा। यज्ञद्वारा दक्षिणा पत्नी से द्वादश यामनाम के देव उत्पन्न हुये "इन्ही को भागवनपुर।ण" में नुषितानाम के देव कहा है, जो स्वारोचिष मन्वन्तर के द्वादश देव कहे गये है, इनके नाम थे — तोष, प्रतोष, भद्र, शान्ति, इडस्पित, इडम, किव. विभु, स्वह, सुदेव, रोचन भीर दिषद्। तथ्य यह है कि स्वायम्भुव और स्वारोचिषमनुओं मे मध्य में कुछ शताब्दियों का अन्तर था, अत: यामसंज्ञक द्वादशदेव और नुषितसंज्ञक द्वादशदेव या तो एक ही थे, अथवा पृथक्-पृथक् भी हो तो प्रायः समकालीन ही थे।

रुविप्रजापित का पुत्र या वंशज ही रौच्यमनु हुआ, जिसको पुराणो मे भित्रप्य का चनुदंश (चौदहवां) मनु बताया है। वास्तव में रौच्यमनु, स्वायमभुवमनु के अनन्तर कुछ शती पश्चात् होने वाले स्वारोचिष मनु के समकालीन था। रौच्य मनु और स्वारोचिष मनु का समय अधिक से अधिक, स्वायमभुव मन् के एक सहस्राब्दी पश्चात् ३०००० या २६००० वि० पू० समझना चाहिए।

धर्मप्रजापतिवंश — धर्मं की भ्रादिम द्वादश प्रजापतियों में यत्न-तत्र गणना है। वस्तुतः धर्म और नीललोहिन महादेव प्राचेतसदक्ष के समकालीन प्रजापति थे, क्यों कि

१. पश्चिमायां दिशि तथा रजसः पुत्रमच्युतम् । केतुमन्तं महात्मानं राजानं सोऽभ्यवेचयत् । (हरि० १/४/२०,

२. ब्रह्माण्ड**० १/२/१०/४**८),

३. हरिवंश (१/७/६)- यामा नाम ते देवा आसन् स्वायम्भ्वेऽन्तरे।

४. तुषिता नाम ते देवा स्वायम्मुवेऽन्तरे (भाग० ४/१/८)

दक्षप्राचेतस ने ही धर्मप्रजापित को अपनी दश कन्याएं प्रदान की थीं अत: दक्ष, और महादेव का समय कृतयुग के आदि और प्रजापितयुग के प्रन्त में अथवा देवयुग के प्रारम्भ में था, १५०००-१४००० वि० पू० के मध्य में । आदिम दक्ष (स्वायम्मुव) धीर प्राचेतसदक्ष के समय पें न्यूनतम सोलह सहस्राब्दी का कालान्तर था।

धर्मं की दश पत्नियां थीं — अरुन्धती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा। इनमें धर्मपत्नी साध्या से साध्यगण उत्पन्न हुए, जिनके नाम थे — मन, मनुमन्ता, प्राण, नर, भ्रपान वित्ति, नय हय, हंस, नारायण, विभु और प्रभु।

धमंं की द्वितीयपत्नी वसु में आठ वसु उत्पन्न हुए — आप, सोम, ध्रुव, घर, भ्रानल, अनल, प्रत्यूष भीर प्रभास। भ्राप के पुत्र हुए वैतण्ड्य, श्रम, शान्त, अरो मुनि। ध्रुव का पुत्र हुधा काल, धर के पुत्र द्विण, हुतहब्य, रज, सोमपुत्र वर्चा, बुध, धर, उमि, कलिल, धर की दूसरी पत्नी मनोहरा से शिशिर, प्राण और रमण, अनिलपुत्रमनोजव और अविज्ञातगित और चतुर्थांश तेज से स्कन्द सनत्कुमार (कार्तिकेय)। प्रत्यूष का पुत्र हुआ देवल और देवल के पुत्र—क्षमावान् व तपस्वी। भण्टम वसु प्रभास की भार्या थी आङ्गिरसी भुवना—बृहस्पित की भगिनी। इस तथ्य से भी सिद्ध है कि वसु, बृहस्पित, धर्म, साध्यदेव महादेव, स्कन्द, दक्षप्राचेतस, कश्यपपरमेष्ठी आदि सभी समकालीन (१४००० वि०पू०) थे। भूवना का पुत्र हुआ विश्वकर्मा भौवन जिसके यज्ञ परमंष्ठी काश्यप ने करवाये थे। इस विश्वकर्मा का शिल्पविद्या से कोई सम्बन्ध नहीं था जैसा कि त्वाष्ट्र विश्वकर्मा मयासुर का था।

१. ऋग्वेदपुरुषसूक्त (10१) में साध्यों का उल्लेख-''ये पूर्वे सन्ति साध्या देवा: ।'. इन्होंने यज्ञसंस्था का प्रवर्तन किया था।

देवयुग में साध्यों की उसी प्रकार उपासना होती थी, जिस प्रकार रामायण महाभारत में विष्णु की पूजा। पृत्रकामना से देवमाता ग्रदिति ने साध्यों की उपासना की थी—' भ्रदितिः पुत्रकामाः साध्येम्यो ब्रह्मोदनमपचत्' (तै. सं. ६/५/६/१), साध्यावै नाम देवा आसन् पूर्वेभ्यो देवेभ्यस्तेषां न किचनस्वमासीत् (काठक०२६/७/१८) साध्यावै नाम देवा आसँस्ते सर्वेण यज्ञेन सह स्वर्गं लोकमायन् (ताण्ड्यब्रा० ८/४/१)

२. कश्यपो विश्वकर्माणं भोवनसभिषिषेच—मेघ्येनेजे भूहि जगावित्युदाहरन्ति— न मां मर्त्यं कश्चन दातुमहंति विश्वकर्मन् । भीवन ! मां दिदासिय निमङ-क्ष्येऽहं सलिलस्य मध्ये, मोघस्ते एव कश्यपाय संगरः ।'' (ए० क्रा० ८/३/३)

#### १६ आदिवंशों का कालकम

धर्म की पत्नी विश्वदेवा से दश विश्वदेव उत्पन्न हुए — कतु, दक्ष, श्रवः, सत्य, काल, काम, मुनि, पुरूरवा, माद्रवस और रोचमान ।

अन्य पत्नियो के ऐतिहासिकपुत्रों को ज्योतिष के मुहूर्त आदि से सम्बन्धित कर दिया गया है जिससे उनकी ऐतिहासिकता प्रणब्ट हो गयी है।

नारायण ऋषि (प्रमुख साध्यदेव): देवयुग में विष्णु को और द्वापरान्त में श्रीकृष्ण वासुदेव को नारायण का अवतार माना जाता था। श्रीकृष्ण और अर्जुन को नारायण भीर उनके पुत्र नर का अवतार माना जाता था।

नारायण ऋग्वेद १०/६० सूक्त के ऋषि हैं। शतपथन्नाह्मण (१३/६/११) के अनुसार सर्वप्रथम नारायण ने पृष्ठपमेध पंचरात्रयज्ञ का दर्शन भीर अनृष्टान किया— 'पृष्ठषो ह नारायणोऽकामयत अतितिष्ठेयं स्त तं पृष्ठषमेधं पंचरात्रं यज्ञकतुमपश्यत् तमाहरत।'' महाभारत के नारायणीयोपाख्यान नाम वृहदुपाख्यान में नारायणधर्म (भिक्तधर्म) का विस्तार से कथन है। तदनुसार सर्वप्रथम नारायण ने रुद्र को परास्त किया। नारद ने श्वेतहीप में जाकर नरनारायण के दर्शन किये, इत्यादि वर्णन हैं। नरनारायण का भ्राश्रम बद्रीनाथ (वदर्याश्रम) हिमालय पर था, उन्होंने कृतयुग में बदर्याश्रम में घोर तपस्या की। उनका कनकमय अष्टचक्र मनोरम शकटयान था।' नारद ने पांचरात्रधर्म राजावसु को सुनाया था। मरीच्यादि के वंशज चित्राशिखण्डीसंज्ञक सप्तिषयो ने पांचरात्रसमिता (लक्षण्लोकात्मक)' की रचना की थी। जिसका उपदेश सप्तिषयों को सर्वप्रथम नारायण ने किया था। शत्रतप्रवाह्मण (१३/६/११) से इसकी पुष्टि होनी है कि पांचरात्रधर्म का प्रवर्तन नारायणपुरुष ने किया। नारायण को ही पुरुष या पुरुषोत्तम कहा जाता था।

अतः साध्यदेव नारायण पुरुषोत्तम, रुद्रमहादेव, नारद, बृहस्पित राजावसु, एक, द्वित और त्रित सभी समकालिक थे। इनका समय कृतयुग के झादि या देवयुग में (१२००० वि० पू०) था। नारायण ने अपने-अपने तपोबल से दम्भोद्भव नामक राजा का विनाश किया था, इसका संकेत कौटल्यअर्थशास्त्रें और महाभारत में है। अतः नारायणसाध्य पूर्वदेवयुग के एक प्रधानपुरुष या पुरुषोत्तम थे।

कृतेयुगे महाराज स्वायम्भुवेऽन्तरे । नरो नारायणक्वैव हरिः कृष्णः स्वयम्भुवः । (महा० १२/३३४/६)

२. ये हि ते ऋषयः ख्याताः सप्त चित्रशिखण्डिनः । (महा० २३/५५/२७)

३. कृतं शतसहस्राणां हि श्लोकानामिदमुत्तमम् (महा० १२/३३४/३६),

४. ऋषीनुवाच तान् सर्वानदृश्यः पुरुषोत्तमः । (महा० १२/३३४/३८)

५. मदाब्डम्भोद्भवः (ब्रर्थं० १/१/६)

नीललोहित रुद्ध-यद्यपि पुराणों में नीललोहित रुद्ध को स्वयम्भू का मानसं पुत्र बताया गया है, परन्तु रुद्धमहादेव प्रथमदक्ष (स्वायम्भुव) के समय (२६००० वि० पू०) नहीं थे, वे प्राचेतसदक्ष (१५००० वि० पू०) के जामाता थे। पुराणों में इस प्रकार के अनेक ख्रष्ट एवं या धम्तव्यस्त पाठ परिवर्तित हो गये हैं, धतः उनमें संशोधन अनिवायं है। नीललोहित रुद्ध से अनेकविध एवं धयंकर प्रजा की उत्पत्ति हुई। उनकी सन्तानों में पिगल, निषंग, कपर्दी, नीललोहित, विशिख, हीनकेश, धन्धे, कपाली, महारूप, विरूप, विश्वका, स्थूलशीषं, नष्टशीषं द्विजिह, विलोचन, अन्नाद, दिशिवासन, अतिमेदकाय शितिकंठ, नीलग्रीव पुरुष उत्पन्न हुये, परन्तु ऐसी प्रजा की अधिक वृद्धि नहीं हुई।

पुराणों में रुद्र के प्रारम्भिक नाम ये मिलते हैं—नीललोहित, रुद्र, भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम श्रौर उग्र, महादेव के ये आठ नाम थे।

पुराणों के धनुसार कश्यप परमेक्टी प्रजापित ने अपनी पत्नी सुरिक्ष से एका-दश कहो को उत्पन्न किया, जिनके नाम थे-हर, बहुरूप, जनक, धपराजित, वृथारुचि, शम्भु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सूर्य और कपाली। इस तथ्य से भी सिद्ध होता है कि महादेव रुद्र परमेक्टी काश्यप से उत्तरकालीन और उनकी सन्तान थे, उनको आदिम प्रजापितयों में सम्मिलित करना अनथ्य है।

```
ब्राचार्य चतुरसेन ने धर्म की सन्तानों में रुद्र को माना है—
धर्म + दक्षपुत्री वसु
साध्यगण (नारायणादि)
|
धर
```

रुद्र (त्यम्बकादि एकादश) "

द्वादश देवासुरसंप्रामो मे सप्तम देवासुर संग्राम के प्रमुखनायक स्थाणु रुद्र या महा देव शिव थे। तारक असुरेन्द्र के तीन पुत्रो ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने अफीका (वर्तमान वियोनी) में विपुरो का निर्माण कराया था, वे तीनो पुर कमशः

१. म्रभिनानात्मक रुद्रं निर्मेमे नीललोहितम् । (ब्रह्माण्ड० १/२/६/२३

२. मा स्त्राक्षीदृशीप्रजाः (ब्रह्माण्ड० १/२/६/७६)

३. सूरभी कश्यपाद रुद्रानेकादश विनिर्ममे । (हरि० १/३/४६),

४. भारतीयसंस्कृति का इतिहास, प्रारम्भ,

५. सप्तमस्त्रैपुरः स्मृतः (बायु०)

६. ताराक्षः कमलाक्षम्च विद्युम्माली च पार्थिव । (कर्णपर्व ३३/४),

#### १८ पादिवंशों का कालकम

आकाश अन्तरिक्ष और भूमि पर उपनिविष्ट थे। इन त्रिपुरों का निर्माण शिरुपाचार्य मयासुर ने किया था। धारकाक्षसुत हरिसंज्ञक असुरेन्द्र ने अपने काञ्चनपुर में एक वापी का निर्माण कराया था, जिससे मृत असुर जीवित हो जाते थे। धारकाक्ष्मिन करने पर मृत असुर पूर्ववत् जीवित हो जाते थे।

एक समय तक सभवत झादित्य देवो का उत्कर्ष नही हुमा था। यह दैपर युद्ध जलप्लावन से पूर्व चतुर्थ परिवर्तयुग १२४००० में लड़ा गया था। सोमादि देवो ने प्रार्थना करके भिव से नेतृत्व करने का आग्रह किया और विजयार्थ एक अद्भुतरथ का निर्माण कराया। इतिवासा ध्अवर्ण नीललोहित ने द्रैपुरयुद्ध में असुरों का वध करके त्रिपुरो का नाम किया एवं विजय प्राप्त की।

स्कन्द = कुमार = सनत्कुमार = का तिकेय - महादेव शिव के पुत्र के ये झनेक नाम थे - स्कन्द, कुमार पण्मुख कार्तिकेय, वैशाख, नैगमय इत्यादि।

सनत्कुमार नारद के गुरु थे, इन्होने देविष को ब्रह्मविद्या प्रदान की, इससे निश्चित होता कि सनत्कुमार का जन्म देवयुग के पूर्व भाग (१४००० वि० पू०) मे हुआ था। स्कन्द षण्मुख का पालन कृत्तिकासंज्ञक छः देवपत्नियों ने किया था, अतः उनका नाम कार्तिकेय या पण्मुख हुआ। युद्ध मे विजयार्थ देवो ने रुद्रमुत स्कन्द का सैनापत्यपद पर विशेषरूप से अभिषेक किया। उनका अभिषेक कश्यपादि देविषयों ने किया था। महायुद्ध में स्कन्द ने पूर्वोक्त विपुरों के पूर्वज तारकासुर का वध किया था, अतः तारकामयदेवासुरगुद्ध वैपुरयुद्ध से पूर्व लड़ा गया, इसको पुराणों में पंचम देवासुरसंग्राम कहा गया है।

स्कन्द को कुछ विद्वान् ब्रह्मपुत्र, कुछ पुराण महेश्वरसुत श्रीर कुछ अग्निपुत्र कहते थे, यह विवाद महाभारतयुग से पूर्व ही था, श्रत: इनके पैतृकवंश का यथार्थ निर्णय करना एक विषम समस्या है। हरिवश (१/३/४१) में स्कन्द सनत्कुमार को धर्मप्रजापित के पुत्र वसु के पुत्र अनल (अग्नि) का पुत्र कहा गया है—

अग्निपुतः कुमारस्तु शरस्तं श्रियान्वितः। शाख, विशाख और नैगमेय इनके अनुज गये है — तस्य शाखो विशाखश्च नैगमेयश्च पृष्ठजाः।।

१. कर्णपर्व (३३/१७-१८)

२. समृजे तत्रवापी तां मृतानां जीवनी प्रभो । कर्ण ० : ३३/३०

३. तं स्कन्दइत्याचक्षते (छा० ४) उपससाद सनत्कुमारं नारदः (छा० उ० ७/१/१),

४. द्र० महा० शल्यपर्व (४५ अध्याय),

४. केचिदेनं व्यवस्यन्ति पितामहसुतं प्रभुम् । सनत्कुमारं सर्वेषां ब्रह्मयोनि तमग्रजम् । केचिन्महेश्वरसुतं केचित् पुत्रं विभावसोः ।। (शस्यपर्व ४६/ ६८-६६)

स्कन्द को महिषासुर का हन्ता बताया गया है। यह महिषासुर वही है जिसका वध, माकंण्डेयपुराण के अनुसार दुर्गा ने किया तो यह भी विवाद का विषय हो जाता है, परन्तु इससे स्कन्द और देवी का समय सार्वाणमनु के समकालिक सिद्ध होता है। पौच सावर्णमनृ प्राचेतसदक्ष के दौहिल थे, अतः समकालिक थे, अतः इनका समय षष्ठ परिवर्तयुग (१२००० वि० पू०) निश्चित होता है।

इस प्रबन्ध में घटनाओं का विस्तृत उल्लेख नहीं किया जायेगा केवल वंशकम एवं तिथिकम निश्चित करने में जिन घटनाओं या इतिवृत का उल्लेख अनिवार्य है, केवल उन्हीं का संकेत किया जायेगा।

अब वैवस्वत मनु के पूर्ववतीं १३ मनुओं का वंशकम एवं तिथिकम कमशः निश्चित किया जायेगा।

## स्वायमभुवमनुवंशवृक्ष

स्वायम्भव मनुका समय प्राचेत्रस दक्ष से ४३ परिवर्तयुगः = १६००० वर्ष-पूर्व था, भ्रतः स्वायम्भुवमन् का समय न्यूनतम् २६००० वि० पू० था। इस समय से पूर्व सूर्यदाह ग्रीर तदनन्तर अलप्लावन हुआ। सूर्यदाह से पृथ्वी के पृष्ठ पर स्थित समस्त स्थावरजंगम (जीव, वनरपित आदि) जलकर भस्म हो गये, ताप का केवल भूपृष्ठ' के ग्रावरण कर विजेष प्रभाव पड़ा, परन्तु पर्वतो की गुहाओं एवं पृथ्वीगर्भ मे अनेक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिसमे मिद्ध होता है, कुछ किलोमीटर (३ या ४ कि०) पर्यन्त ही मूर्यताप का अधिक प्रभाव पड़ा। योरोप और अशीका श्रीर समरीका की पर्वतकन्दराओं में विशालकाय डायनामोर जीवो के भितिचित्र मिले हैं, जो पांच से सात करोडवर्षपूर्व तक के अनुमानित किये गये है, पोर्लंड की एक कोयले की खान में पाँचकरोड़वर्षपूर्व का एक पाइप मिला है. और भी ऐसे अनेक चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि अनेक बार सूर्यताप एवं भ्रनेक जलप्रलयों से पूर्व पृथ्वी पर अनेक बार मानवीस्टिट हुई थी। सूर्यदाह एवं जलप्रलय कितने समय पर्यन्त रही, इसका अनमान लगाना किन है परन्तु एक उत्सर्पिणीकाल (२१००० वर्ष) अवश्य रही होगी, जैसा जैनग्रन्थों में संकेत है। सूर्यताप एवं जलप्रलय दोनों का सम्मिलित योगकाल ४२००० वर्ष होना चाहिए । सूर्यताप के अनन्तर वराहसंज्ञक विशाल मेघ ने पथ्वी पर अनेक शताब्दियो पर्यन्त घनघोर वर्षा की । इन वराहमेघ

१. शल्यपवं (४६/७४) तथा वनपवं २३१/६६)

२. वायुपुराण ग्रध्याय ७, एवं ब्रह्माण्डपुराण, पूर्वभाग पंचमअध्याय,

ततः प्रलीने सर्वस्मिन् स्थावरे जङ्गमे तथा । अकाष्ठा निस्तृणा भूमिर्दृश्यते कूर्मपृष्टवत् ॥ (महा/२/२३६/४) ददाह भगवान् विह्नभूतानीव युगक्षेय । द्रोणपर्व १५७/१३४),

#### आदिवंशों का कालकम

२०

(या ब्रह्मः) का उल्लेख वैदिक एवं पौराणिकग्रन्थों में इस प्रकार है-

शतं महिषान् क्षीरपाकमोदनं वराहमिन्द्र एमुषम्। "श्वतश महान् मेघों ने क्षीर (जल) को पकाने और भूमि को बार्द्रकरने पृथ्वी को घर लिया।"

स प्रजापतिर्वराहो भूत्वा उपन्यमज्जत्

'स वराहो रूपं कृत्वोपन्यमज्जत् । स पृथ्वीमध आच्छेत् ।

'स बराह (मेघ) बनकर स्वयम् प्रजापित नीचे तक हूबा झीर पृथ्वी को बाहर निकाला।"

इस वराहमेघ प्रजापित का स्पष्ट वर्णन वायुपुराण में है— बह्मा तु सिलिले तस्मिन् वायुभू त्वा तदाचरन् । स तु रूपं वराहस्य कृत्वाऽपः प्राविशत् प्रभु. ॥ प्रदिभः, संछादितामुर्वी समीक्ष्याय प्रजापितः । उद्धृत्योवीमयाद्भ्यस्तु अपस्तासु स विन्यसन् ॥

"बहा बायु (मेघ) रूप में आकाश में विचरने लगा, वह वराहमेघ का रूप बनाकर सिललों (आपों = गैंसो) में प्रवेश कर गया और जल से आवृतभूमि को जल से बाहर निकाला।"

इस बराहमेघ की वर्षों के बिना न तो भूमि का उद्घार होता और न पृथ्वी पर जीवोत्पत्ति संभव थी ग्रतः यह बराह बह्या चराचर बीजों का स्रष्टा था। प्रथम बनस्पति (उद्भिद्) सृष्टि हुई तदनन्तर स्वयंभू ब्रह्मा दश विश्वस्रजों दक्षादि के साथ उत्पन्त हुआ।

जीवोत्पत्ति में उतना करोड़ोंवपों का समय नहीं लगा, जैसा कि विकासवादी कल्पना करते हैं, समस्त वनम्पति एवं जीव (प्राणि) सृष्टि शीघ्र कुछ वर्षों में हो गयी और जो वृक्ष, पशु, पक्षी या मनुष्य जिसरूप में आज हैं, उसी रूप में उत्पन्न हुये और प्रारम्भ में बीजमात उत्पन्न हुया।

१। ऋ० (५/७७/१०),

२. काटकसं० (८/२)

तै० बा० (१/१/३/६)

४. वायुपुराण (८/२,७,८)

५. ततः समभवद्ब्रह्मा स्वयंभूदेंवतैः सह। ध्रमुज्ञच्च जगतत्सर्वं सह पुत्रैः कृतात्मभिः।। (रामा० ३/११०/३-४),

६. बीजमातं पुरासृष्टम् (शान्ति० १६४/१५)

सवंप्रयम मनुष्य स्वयम्भू ब्रह्मा उत्पन्न हुआ जो धाकाश (अन्तरिक्ष) में उत्पन्न होकर पृथ्वी पर स्थित हो गया।

स्वयंभू ब्रह्मा ने अपने शरीर को पुरुष और स्त्री के रूप में दोभागों में विभक्त किया, जो कमशः स्वायम्भुव मनु और शतरूपा कहलाये—

> स्वां तनुं स तदा बह्या समपोहत भास्वराम् । द्विधा कृत्वा स्वयं देहमद्धेन पुरुषोऽभवत् अर्धेन नारी सा तस्य शतरूपा व्यजायत् । स वै स्वायम्भुव; पूर्वपुरुषो मनुरुच्यते ॥

इसी स्वायम्भुव मनुको बाइबिल में आदम और उसकी पत्नीशतरूपा को 'हीवा' कहा गया है।

स्वायम्भुव मनु को ही "वैराज" पुरुष कहते हैं।
पुराणपाठों में कहीं-कही प्रियवत भीर उत्तानपाद को स्वायम्भुवमनु का पौत्न बताया गया है, परन्तु यह पाठ भ्रामक ही है। ये दोनो मनु के पुत्र ही थे।

प्रियत्रतपुत्रों द्वारा पृथ्वीनिवेशन — कर्दम प्रजापित की पुत्री काम्या का विवाह प्रियत्रत के साथ हुमा, जिनसे दो पुत्रियां भौर दश पुत्र उत्पन्न हुये — पुत्रियों के नाम थे — आग्नीध्र, अग्निबाहु, मेध, मेधा-तिथा, वसु, ज्योतिष्मान् द्युतिमान् हव्य, सवन । मन्वन्तरवर्णन मे पुराणकार इन्हें स्वायम्भुव के पुत्र कहते हैं। वस्तुतः ये मनु के पौत्र ही थे, पुत्र नहीं —

पुष्करद्वीप

शाकद्वीप

भूतानां ब्रह्मा प्रथमीत जज्ञे (अथवं० १८/२२/४९)
 माकाशप्रभवो ब्रह्मा (रामा० २/११०/४),

२, ब्रह्माण्डपु० (१/२/६/३२, ३६) शरीरादर्धमधो भागौ समुत्पादिवाञ्छुभाम् । (हरि० ३/१४/२२)

३. मनोः स्वायम्भुवस्यते दशपुत्रा महोजसः ।। (हरि॰ १/७/११),

#### २२ धादिवंशों का कालक्षम

इस समय उपयुंक्त जम्बूदीपादि सप्त महाद्वीपों की टीक-टीक पहिचान एक किन समस्या है, यद्यपि कुछ महाद्वीपों की पहिचान सही बताई जासकती है, यथा जम्बूदीप दक्षिणीपूर्वीएशिया का प्राचीन नाम था, जिसमें जम्बूबृक्ष की प्रधानता की, कुशादीप अफीका का प्राचीन नाम था, पुराणों मे नीलनदी एवं अन्य ऐतिहासिक चिह्नों से इसकी पहिचान हो चुकी है, शाल्मलिद्वीप पश्चिमी एशिया के इराक आदि देशों की संज्ञा थी। कुछ लोग शाकदीप शकगणजातियों के आधार पर ईरान और मध्यएशिया को मानते हैं तो कुछ विद्वान पूर्वीद्वीपसमूह को, क्योंकि वहीं पर साखू (शाक) के पेड़ अधिक पाये जाये जाते हैं।

सभी द्वीपों की पहिचान भाज हो भी नही सकती, क्यों कि स्वायम्भुवमनु के समय भूलोक पर महाद्वीपों और समुद्रों की जो स्थिति थी, वह भाज नहीं है, क्यों कि पृथ्वीतल पर अनेक द्वीप, पर्वत, नदी आदि समुद्र में डूब चुके हैं और भ्रनेक नये द्वीपादि बन गये हैं। किसी युग में अन्ताकंतिकद्वीप (दिक्षणीध्रुव) में पेड़पौधे उगते थे, पशु भ्रौर मानव विचरण करते थे, वहा डायनासीर के चित्र गुफाभ्रों में मिले हैं, वहां कोयले की खाने भी विद्यमान हैं, पृथ्वी के प्राचीनमानचित्र (जो पीरी ईस के पुस्तकालय से प्राप्त हुआ) से सिद्ध होता है कि उस समय अंताकंटिक महाद्वीप पर हिम नहीं था। इस मानचित्र के निर्माता मयजाति के आन्तरिक्षयात्री माने जाते हैं, इसका संकेत डेनीकेन ने अपनी पुस्तक 'चेरियट्स भ्राफगाँडस्' में किया है।

पुराणों के सप्तपातालों मे एक अजल (महाद्वीप) पाताल का उल्लेख है, जहां नमुचि, महानाद, शंकुकणं, कबन्ध, निष्कुलाद, धनंजय आदि असुरों के नगर (पुर) बसे हुये थे। इसी 'अतल' को प्राचीन यूरोपवासी (यूनानी आदि) 'अटलांटिक' महाद्वीप कहते थे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने अपने ग्रन्थ 'डायलोग्ज' में श्रटलांटिक (अतल) महाद्वीप के समुद्र में डूबने के वर्णन किया है, यह घटना वैवस्वतमनु के समय (१२००० वि० पु०) जलप्रलयकाल मे सभव है या उसके बाद की हो सकती है, परन्तु इससे पूर्व 'अतल' महाद्वीप जो योरोप और अमेरिका के मध्य मे (जहा आज अटलांटिक महासागर है) था और यद्यपि असुरो को नगरियाँ वहाँ थी, अतः श्राज उपर्युक्त सात महाद्वीपो (प्लाक्षादि) को टीक-टीक पहिचान एक दुःस्वप्न मात्र है। प्रियत्रतपुत्रहब्य या भव्य के सातपुत्रों के नामपर शाकद्वीप के सातवर्ष (देश) प्रथित हुये—जलदवर्ष, कुमारवर्ष, सुकुमारवर्ष, मणीवकवर्ष, कुमुदवर्ष मोदकवर्ष और महाद्वमवर्ष।

द्युतिमान् ने सातपुत्रो के नाम पर कीचँद्वीप के सातवर्ष प्रसिद्ध हुए— कुशल, मनुग,, उष्ण, पावन, बंधकारक. मुनि और दुन्दुभिसंज्ञकवर्ष।

ज्योतिष्मान् के सातपुत्रों के नाम पर कुशद्वीप के सातजनपद प्रसिद्ध हुये — उद्भिद्, वेणुमाण, वैरथ, लवण धृति, प्रभाकर और कपिल। वपुष्मान् के सात पुत्रीं के नाम पर शाल्मलिद्वीप के सात देश थे — स्वेत, हरित, सुहरित, जीमूत, रौहित, वैद्युत, मानस भीर सुप्रभ ।

मेधातिथि के सात पुत्रों के नाम पर प्लक्षद्वीप के सातदेश विख्यात हुये—
ज्येष्ठ, ग्रांतमय, शिशिर, सुर्वगोदय, नन्द, शिव, क्षेमक भीर धृव।

पुष्करद्वीप में सवन के दो पुतों के नाम पर केवल महाखण्ड प्रसिद्ध हुये— धातिकखण्ड ग्रीर महावीतखण्ड । जम्बूद्वीप मे भ्राग्नीध्र के सात पुत्रों के नाम पर निम्न सात वर्ष प्रसिद्ध हुए—नाभि (हिम) वर्ष, किंपुरुष या हेमकूटवर्ष, हरिवर्ष या नैषधवर्ष, सुमेरु या इलावृतवर्ष, रम्यवर्ष या नीलवर्ष, हिरण्यवान् या भवेतवर्ष, श्रृंगवान् या उत्तरकुरुवर्ष, माल्यवान् या भद्राश्ववर्ष, केतुमाल या गन्धमादनवर्ष।

जम्बूदीप के नीभाग हुये भीर उनके दो दो नाम होने के कारण है कि देश पर्वत के नाम पर भी प्रसिद्ध हुआ जैसे हिमालय के नाम पर हिमवर्ष और आगनीध्रपुत्र नाभि के नाम पर नाभिवर्ष, पुनः नाभि के पीत के नाम पर इस वर्ष का नाम भारतवर्ष प्रधित हुआ जो भाज भी इसी नाम से जगत्प्रसिद्ध है। हरिवर्ष को तुकिस्तान, इलावृत को पामीर (मेरुपवंत) रम्यक को चीनातातार, हिरण्यवान् को मंगोलिया, उत्तरकुरु को साइबेरिया, भद्राश्व को चीन और केतुमाल को वंक्षुप्रदेश (ईरान) कहते हैं।

#### त्रियत्रतवंशवृक्ष

| ₹.          | स्वायम्भुव मनु = वैराजपुरुष | १३. उन्नेता   |
|-------------|-----------------------------|---------------|
| ₹.          | प्रियवत                     | १४. भूमा      |
| ₹.          | <b>या</b> ग्नीध्र           | १५. उद्गीथ    |
| ٧.          | नामि                        | १६. प्रस्तावि |
| X.          | ऋषम                         | १७ विभु       |
| Ę.          | भरत                         | १८. पृथु      |
| <b>9</b> .  | सुमति                       | १६. नक्त      |
| ٩.          | तेजस                        | २०. गय        |
| ٤.          | इन्द्रबुम्न                 | २१. नर        |
| १ o-        | परमेक्डी                    | २२. विराट्    |
| ११.         | प्रतीहार                    | २३. महाबीर्य  |
| <b>१</b> २. | प्रतिहर्ता                  | २४. धीमान्    |
|             |                             |               |

इ० मह्माण्डपुराण, प्रयमभाग अनुबंगपाद, अध्याय १३-१५,

#### २४ आदिवंशों का कालकम

२५. महान्

२१. रजा

२६. भीवन

३०. शतजित्

२७. त्वष्टा २८. विरजा ३१. विश्वज्योति<sup>र</sup> स्रादि शतपुत या सैकड़ों वंशज ।

उपयक्त वंशावली में नाभि, ऋषभ, भरत और सुमित के भ्रतिरिक्त भ्रन्य किसी राजा के विषय में किसी घटनाकम का संकेत नहीं प्राप्त होता।

राजा नाभि (या अजनाभ) की पत्नी मेरुदेवी से ऋषभदेव की उत्पत्ति हुई। अजनाभ नाम से ही पूर्वकाल में भारतवर्ष का नाम 'अजनाभवर्ष था।' भागवतपुराण (पंचमस्कन्ध) में विस्तार से ऋषभ का इतिहास विणत है, तदनुसार उनके सी पुत्र हुए। ऋषभ को सर्वेक्षत्रितों का पूर्वज और आदिदेव कहा गया है। ऋषभ की पत्नी का नाम जयन्ती था। 'भागवतपुराण (५/४) में उनके सीपुत्रों में से केवल १६ के नाम लिखे मिलते हैं—(१) भरत (२) कुशावर्त (३) इलावर्त (४) ब्रह्मावर्त (४) मलय (६) केतु (७) भद्रसेन (८) इन्द्रस्पृक् (६) विदर्भ (१०) कीकट (११) कवि (१२) हिर (१३) अन्तरिक्ष (१४) प्रवृद्ध (१५) पिप्पलायन (१६) आविहोत्रि (१७) द्रुमिल (१८) चमस और (१६) करभाजन।

भरत और अन्तिम नौ (कुल दश) पुत्र श्रमणधर्म के अनुयायी भौर प्रचारक हुये, शेष ६१ पुत्र महाशालीन, महाश्रोत्रिय, यज्ञशील बाह्यण हुये।

भगवान् ऋषभदेव स्वयं श्रमणधर्मं के श्रदिप्रवर्तक थे, श्रत उन्हें जैनी प्रथमतीर्थंकर श्रीर श्रादिदेव मानते हैं। ऋग्वेद (१०/१३६/२) मे बातरशना पिशग मुनियों का उल्लेख मिलता है—

'मुनयो बातरशनाः पिशंगा वसते मलाः।"

यही बात भागवत (५/३/२०) मे ऋषभपुत्रो और उनके भनुयायियों के

१. ब्रह्माण्ड० (१/२/१५)

२. ''श्रजनामनामैतद् वर्ष भारतिमिति यद् आरभ्य व्यपदिशन्ति' (भागवत०  $\chi/\wp/3$ ),

ऋषभं पार्थिवश्रेष्ठं सर्वेक्षतस्य पूर्वजम्। ऋषभाद्भरतो जज्ञे वीरः पुत्र-शतात्मजः। (ब्रह्माण्ड० १/२/१४/६०)

४. क्षात्रोधर्मो स्वादिदेवात् प्रवृतः पश्चादन्ये शेषभूताश्चधर्माः । (महा० शा० ६४/२०)

५. भाग० (४/४/८), वहाँ पुराणाकार को इन्द्रपुत्रीजयन्ती का भ्रम हुआ है।

सम्बन्ध में कही है—'मेरदेव्यां धर्मान् दशैयितुकामो वातरशनानां श्रमणानांमृषीणा मूर्ध्वरेतसां शुक्त्या तन्यावततार ।''

जैनप्रत्यों के प्रनुसार मरीचि ऋषि ने ऋषभसे विद्रोह किया, वहाँ मरीचि को तपोभ्रष्ट मुनिवेशी बताया गया है। इससे प्रतीत होता है कि ऋषभ के मरीच्यादि ऋषियों से मतभेद एवं तज्जन्यसंघर्ष हुग्रा। जैनग्रन्थों में ऋषभपूत भरतानुज बाहुबली की विशेषमहिमा और भरत से संघर्ष से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। पराणों में बाहुबली का कोई उल्लेख नहीं है, परन्तु जैनग्रन्थों में भरत के ऊपर बाहुबली की महान् विजय एवं उत्कर्ष दिखाया गया है। बाहुबली की गोमटेश्वर (ब्रान्ध्रप्रदेश) में विशालमूर्ति उनकी ऐतिहासिकता को पुष्ट करती है। विष्णपूराण में एक हरिणी के गर्भपातजन्य ममता से भरत को संसाद से विरक्ति हो गई और मृनिधर्म का पालन करने लगे। यहाँ पर भरत को सौबीरनरेश और परमाप कपिल का समकालिक बताया गया है। इसमें भरत की सौबीरनरेश से समकालिकता तो भ्रामक है, परन्त् कपिल से समकालिकता उचित एवं ऐतिहासिक है। भरत और कपिल का समय स्वायम्भुवमनु से छः पीढ़ी पश्चात् भ्रीर लगभग डेढ़ दो सहस्राब्दी पश्चात् अर्थात् २६००० वि०पू० से २८००० वि० पू० था । आदिम प्रजापित दीर्घजीवी होते थे, बाइबिल के अनुसार स्वायम्भुत (बादम) की बायु ही ६३० वर्ष थी, भन्य ऋषभादि पाँच पुरुष भी दीर्घजीवी होगे, परन्तु हमने उनकी अवधि ६०० वर्ष ही मानी है, यद्यपि कुछ प्रधिक होनी चाहिये।

जैनग्रन्थों के श्रनुसार ऋषभ बाह्मीलिपि एवं श्रंकों के श्राविष्कारक थे एवं श्रपने पुत्रों को शिल्प एवं विज्ञान की शिक्षा दी। उन्होंने ऋषि, वाणिज्यादि का प्रवर्तन किया।

भरत के पुत्र सुमित जैनियो द्वारा दितीय तीर्थ कर माने जाते हैं। पुराणों में प्रियव्रत की उपरोक्त वंशावली पूर्ण है, ऐसा समझना महती भ्रान्ति होगी, क्योंकि स्वयं पुराणकारों ने कहा है कि पूर्णवंशों का वर्णन करना भ्रसंभव सा है। हमारा अनुमान है केवल आधे नाम ही उल्लेखित है, पूर्ण नाम ६० से ग्रधिक होने चाहिये।

जैनग्रन्थों में ऋषभ के इन पुत्रों के नाम मिलते हैं—भरत, बाहुबली, वृषभसेन, ग्रनन्तविजय, अनन्तवीयं, ग्रन्युतबीर और वरवीर। (अभिधान-राजेन्द्रकोष पु० ११२६)

२. बिष्णु० (२/१३ अध्याय),

३. तस्यैकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते । (हरि० १/२/४)

४. भारतस्यात्मजः सुमतिर्नामाभिहितो यमु ह बाव के जित् पाखण्डिन ऋषभ पदवीमनुवर्तमानं चान्यार्या अवेदसमाम्नातां देवतां स्वमनीषया पापीयस्या कलौ कलपिष्यन्ति । (भाग० ४/१४/१)

#### २६ भावियंशों का कालकम

उपयुंक्त प्रयक्षतवंशावली अपूर्ण है, इसकी पुष्टि महाभारत के एक प्रकरण से होती है जहाँ पर शतज्योति के पूर्वज देवश्राट, सम्राट् भौर दशज्योति तथा वंशज सहस्रज्योति आदि बताये गये हैं, जिनसे इस्वाकु आदि क्षतियों के भनेक वंश प्रादुर्भूत हुये।

प्रियन्नतयंश के ग्रन्तिमशासक शतज्योति भादि विवस्तान् आदि आदित्यों के पूर्ववर्ती थे, जो चाक्षुषमन्वन्तर में, पूर्वदेवयुग में १४००० वि० पू० हुये। शतज्योति आदि से विपुल प्रजाये उत्पन्न हुई, जैसा कि महाभारत के प्रारम्भिक अध्याय से ज्ञात होता है। पुराणादि में इन वंशों का विस्तृत एवं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता।

श्रृव का समय — प्रियव्रत के अनुज उत्तानपाद की दो पित्नयाँ थी, सुनीति भीर सुक्षि । सुक्षि के उत्तमनाम का पुत्र और सुनीति के ध्रुव हुआ परन्तु राजा उत्तानपाद ने पहिले उत्तम को ही राजा बनाया । पुराणो में, यद्यपि स्वारोजिष को द्वितीय मनु माना है, परन्तु कालक्षम की दृष्टि से उत्तम ही द्वितीय मनु था, अतः हम उत्तम का द्वितीय मनु के रूप में यथास्थान उत्लेख करेंगे । ध्रुव के वंश की भी यथास्थान चर्चा की जायेगी ।

स्वायम्भुव मनु के लगभग एक सहस्र पश्चात् ध्रुव और उत्तम हुये मतः इन दोनों का समय २८००० वि०पू० था।

भागवतपुराण (४/९०) मे ध्रुववर्णन में ज्योतिषविद्या का संमिश्रण कर दिया है—

> प्रजापतेर्दृहितरं शिशुमारस्य वै ध्रुवः । उपयेमे ध्रमि नाम तत्स्ती कल्पवत्सरी ।

यहाँ पर शिशुमार, पुराणो में उल्लिखित हमारी नीहारिका (नक्षत्रमण्डल) का नाम है, भ्रमि पृथ्वी की संज्ञा है और कल्प भीर वत्सर कालमान है। भागवत

१. देवश्राट् तनयस्ततः सश्राबिति तुततः स्मृतः । सुभ्राजस्तु वयः पुताः प्रजा-वन्तो बहुश्रुताः । दशज्योतिः शतज्योतिः सहस्रज्योतिरेव च । दशपुत्रसहस्राणि दशज्योतेर्महात्मनः । ततो दशगुणाश्चान्ये शतज्योतेरिहात्मजाः । भूयस्ततो दशगुणाः सहस्रज्योतिषः सुताः । सम्भूताः बहवो वंशा भूतसर्गाः सुविस्तराः । (आदिपवं १/४३-४७),

२. हरिवंश में सुनीति के स्थान पर सूनृता नाम है, जिसके चार पुत्र हुये उत्तानपादाच्चतुरः सूनृताजनयत् सुतान् । हरि० १/२/७) उनके नाम थे— ध्रव, कीर्तिमान्, शिव भीर अयस्पति ।

में ही ध्रुव द्वारा वायु की पुती इला से उत्कल नाम के पुत्र उत्पन्न होने का उल्लेख है। परन्तु अन्य प्राचीनपुराणपाठों में ध्रुव की पत्नी का नाम गम्भु है अह्याण्ड में उसका नाम भूमि है। शम्भु के दो पुत्र हुये—श्लिष्ट ग्रीर भव्य। श्लिष्ट ने छाया या सुन्छाया से पांच पुत्रों को उत्पन्न किया—प्राचीनगभं, वृषभ, वृक, वृकल भौर धृति। प्राचीनगभं से सुवर्चा (पत्नी) ने 'उदारधी' संज्ञकपुत्र उत्पन्न किया जो एक इन्द्र था। उदारधी ने भद्रा से दिवंजय को उत्पन्न किया, दिवंजय की पत्नी तरांगी ने रिषु भौर रिषु अप को उत्पन्न किया। इसके ग्रनन्तर की पीढ़ियाँ प्रभीत् न्यूनतम ६-३५ तक चक्षपर्यन्त पीढ़ियों के नाम पुराणों में लुप्त हैं, चभु के पुत्र चासुष से मन्वन्तर प्रसिद्ध हुग्रा, जिसका विवेचन यथास्थान किया जायेगा।

उत्तम मनु कालकम की दृष्टि से उत्तम द्वितीयमनु था। स्वायम्भुवमनु श्रीर उत्तममनु में अधिक से श्रिधिक एक सहस्रवर्ष का श्रन्तर था यद्यपि उत्तम स्वायम्भुवमनु का पौत्र था। श्रतः मन्वन्तरों में करोड़ों (३० करोड़ ६७ लाख २० सहस्र) वर्षों की कल्पना कितनी हास्यास्थद है, यह विज्ञपाठक समझ सकते हैं।

उत्तम के तेरह पुत्र हुये — अज, परशु, दिव्य, दिव्योषिष्ठ, नय, देवाम्बुज, अप्रतिम, गज, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुमित और प्लुति।

आदिम वासिष्ठ या किसी वासिष्ठ के पुत्र सप्त वासिष्ठ ऋषि उत्तम मनु के समकालिक सप्तिषि थे। इनके नाम पुराणो में अन्यत्र उल्लिखित हैं—रक्ष, गर्त, ऊर्ध्वबाहु, सबन, पवन, सुतपा और शंकु। आदिमवशिष्ठवंशवर्णन के अवसर पर इनका उल्लेख किया जा चुका है।

उत्तम के समकालिक देवों के पांचगण थे — सुधामा, देव, प्रतर्दन, शिव धौर सत्य, इनमें प्रत्येक के साथ द्वादशदेव सम्मिलित थे। इन ६० देवों का ऐतिहासिक महत्व अज्ञात होने के कारण उनका नामोल्लेख अनावश्यक है।

१. भाग० (४/१०/२),

२. हरि॰ (१/२/४)

रे. ब्रह्माण्ड**० (१/२/३६/६६)** 

हरिवंश० (१/२/१५) भीर ब्रह्माण्ड० (१/२/३६/६८),

५. नाम्ना उदारिधयं पुत्रसिन्द्रो यः पुत्रंजन्मनि (ब्रह्माण्ड० १/२/३६/६६)

६. बायु० (घटयाय ६२),

ब्रह्माण्ड० (१/२/३६/३८),

#### २८ भ्रादिवंशों का कालकम

भागवतपुराण (४/१०/४) का यह उल्लेख तथ्यों के विपरीत है कि उत्तम का विवाह नहीं हुआ था और वह पुण्यजनयक्षों द्वारा मृगयारत वन में मारा गया। यह कल्पना ध्रुव की काल्पनिक वैष्णवधिक्त भीर प्राचीनता के भन्धकार में की गई है, क्यों कि वैष्णवपुराणों के भनुसार ध्रुव विष्णुभक्त था, इसलिये उसके वैमातृज भ्राता एव विमाता की उपर्युक्त दुर्गित प्रदर्शित की गई है। विष्णु की भित्त का अस्तित्व द्वापरयुग के पूर्व संभवतः वासुदेव कृष्ण से पूर्व नहीं था, परन्तु देवयुग में देवमाता भित्ति ने नारायणसंज्ञक साध्यदेव की उपासना की थीं। तथापि, नारायणभित्त का वहीरूप उस समय नहीं था, जो कलियुग में विकसित हुमा। विष्णु का जन्म उत्तममन् या ध्रुव से १६००० वर्ष पश्चात् हुआ अतः ध्रुव की विष्णुभित्त एक कोरी कल्पनामात्र है। ग्रागे कथन करेंगे कि विष्णु का जन्म देवासुरयुग के अन्त में हुमा, प्रह्लाद से लगभग एक सहस्र पश्चात्, ग्रतः प्रह्लाद की विष्णुभित्त भी नितान्त कल्पनामात्र है। विष्णुपुराण भीर भागवतपुराण की रचना के समय वैष्णव सम्प्रदाय का प्रावल्य था, मतः किसी भी तपस्वी की तपस्या को पुराणकारों ने वैष्णवभक्ति में रंग दिया। ध्रुव ने बालकाल मे लगभग ३१ वर्ष कटोर तपस्या की होगी, इसीलिये प्राचीनपुराणों में लिखा है—

ध्रुवो वर्षस**ह**स्नाणि दश दिव्यानि वीर्यवान् । तपस्तेषे निराहार प्रार्थयन् विपूलं यशः ।

ध्रुव के तेज, प्रताप और यश को देखकर ही, उनसे लगभग सतह सहस्रवर्ष पश्चात् होने वाले देवासुरगुरु शुकाचार्य ने यह गाथा रची—

> तस्यातिमातामृद्धिं च महिमानं निरीक्ष्य च । देवासुराणामाचार्यः म्लोकमप्युमना जगौ ॥ अहोऽस्य तपसो वीयमहो श्रुतमहो बलम्।

यदेनं पुरतः इत्वा ध्रुवं सप्तर्षयः स्थिताः ॥ (हरि० १/२/१३-१४)

देवासुरयुग में जब पाधिव ऐतिहासिकमहापुरुषों के नाम पर दिव्यनक्षतों का नामकरण किया गया, तब ही उशना शुक्राचार्य ने यह श्लोक गाया होगा। अधिकांश प्रहनक्षत्रों के नाम देवासुरयुग के महापुरुषों के नाम पर है, परन्तु ध्रुवनक्षत्र का नाम ही भ्रतिपुरातन प्रजापतियुगीन महापुरुष के नाम पर है, इससे ध्रुव की महिमा

उत्तमस्त्वकृतोद्वाहो मृगयायां बलीयसा । हतः पुण्यजनेनाबौ तन्माताऽस्य गींत गता ।।

२. अदितिः पुत्रकामा साध्येभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मौदनमपचत् (तै. सं. ६/५/६/१)

३. अह्माण्ड० (१/२/३६/६०-६१), हरिवंश में तप की भविध दिव्यतीनसहस्र वर्ष बताई गई है (१/२/१०)

प्रकाशित होती है कि देवासुरयुग में, सोलहसहस्रवर्षपश्चात् भी ध्रुव का गौरव देदीप्यमान, ज्वलन्त या यथावत्स्मृत या और २१ सहस्र वर्ष व्यतीत होने पर आज भी धूमिल नहीं है।

स्वारोबिवमनु मार्कण्डेयपुराण (अध्याय ५४) में कथा है कि वर्ष्णिनी नामक अप्सरा से कलिगन्धर्व के समागम से स्वारोचि का जन्म हुआ। स्वारोचि मृति की तीन पत्नियाँ हुई मनोरमा, कलावती और विभावरी, इनसे स्वरोचि ने तीन पुत्र उत्पन्न किये विजय, मेरुनन्द और प्रभाव। स्वारोचि ने छः सौ वर्ष पर्यन्त भोग किया धौर तीन पुरों का निर्माण किया। पूर्व में कामरूपपर्वत पर विजयपुर विजय हेतु, उत्तरदिशा में नन्दवतीनगरी मेरुनन्द को और दक्षिण में 'ताल'संज्ञकनगर प्रभावसंज्ञकपुत्र को दिया। तदनन्तर मृगी अप्सरा से स्वारोचि ने धृतिमान्संज्ञक पुत्र उत्पन्न किया, उसी का नाम स्वारोचिष मन् हुआ।

ब्रह्माण्डपुराण (१/२/३५/८) से ऐसा आभास होता है कि स्वरोचि महर्षि कतु के पुत्र ये—

तुषितायां समुत्पन्नाः कतोः पुत्नाः स्वारोचिषः ।

अन्यत्र स्वारोचिषमनु को स्वायम्भुवमनु के अन्वय (वंश) का ही कहा है — स्वारोचिष, उत्तम, रैवन और चाक्षुषमनु स्वायम्भुवमनु के ही अन्वय है।

स्वारोचिष के समय मे देवों के दो गण ये—वासिष्ठ और पारावत, इनमें द्वादणकुल के २४ देवता थे, जिन्हें छन्दज भी कहा जाता था। इन देवों को कतु (यज्ञ) के पुत्र भी कहा गया है। इनके नाम है—वासिष्ठगण में दिवस्पर्श, जामित्र, गोपद, भासुर, अज, भगवान्, द्वविण, धाप, महौजा, चिकित्वान्, निभृत भौर अंश। पारावतगण में द्वादश देव थे—प्रचेता, विश्वदेव, समञ्च, विश्वत अजिह्म, अरिमर्दन, आयु, दान, महमान, दिव्यमान, अज, उष, यवीय, होता और यज्वा।

स्वारोचिषमनु के समकालिक देवेन्द्र का नाम विषश्चित् था। उपयुंकत देवताश्रों की संज्ञा तुषित थी, क्योंकि ऋतु ने ये तुषितापत्नी से उत्पन्न किये थे।

स्वायम्भुवो मनुस्तात मनुः स्वारोचिषस्तथा ।
 उत्तमस्तथा चैव रैवतश्चाक्षुषस्तथा ।। (हरि० १/७/४), तथा विष्णुपु०
 (३/१/२४)

२. वायुपुराण (अध्याय ६२), ३. ब्रह्माण्ड० (१/२/३६/१६),

४. तुषितायां समुत्यन्ताः ऋतोः पुष्ताः स्वरोचिषः ।। (१/२/३६/८)

भागवत में इनके नाम तोष, प्रतोब इत्यादि हैं। इस मन्वन्तर के सप्तींब थे ऊजं वासिष्ठ, स्तम्ब काश्यप, प्राण (या द्रोण) भागंव, ऋषभ आिंक्त्रस, दत्ताति पौलस्त्य, निश्चल आत्रेय धीर अवंरीवान् या धावन् पौलह । अन्य पुराणो (यथा हरिवंश १/७/१२ एवं विष्णु० ३/१/११) मे इनके नाम भ्रष्ट हुए हैं, यथा हरिवंश में उनके नाम—हैं औवं, स्तम्ब, प्राण, दत्त, बृहस्पति भीर काश्यप । ये नाम भ्रामक हैं अतः त्याज्य है।

स्वारोचिष मनु के दश या नौ पुत्रों के नाम भी पुराणों में पर्याप्त भ्रष्ट हुये हैं—ब्रह्माण्ड में नाम है—चैत्र, किंपुरुष, कृतान्त, विभृत, रिव, बृहदुक्य, नव, सेतु, और श्रुत (नौपुत्र), वायुपुराण में ये नाम मिलते जुलते हैं—चैत्र, किंविरुत, कृतान्त, विभृत, रिव, बृहत् द्रुह, नव और शुभ । परन्तु हरिवंश के नामों में पर्याप्त अन्तर है—हिवर्ध्न, सुकृति, ज्योति, धाप, मूर्ति, ग्रयस्मय, प्रथित, नमस्य, कर्ज और नभ । यहाँ 'आपोमूर्ति' एक नाम को ग्राप और मूर्ति में विभवत करके दशसंख्या पूर्ति कर दी है । वस्तुतः मनु के नौ ही पुत्र थे ।

जपर्युक्त सप्तिषियों के नामों से सिद्ध है कि विसन्छ, कश्यप, भृगु, मिक्तिरा स्नादि के वंशज, स्वारोचिषमनु के समकालीन थे, श्रतः देवासुरजनक कश्यप मादिम कश्यप नहीं थे, उनका नाम परमेण्टी था। वैदिकग्रन्थों में भी उनका नाम 'परमेण्टी' ही मिलना है, कश्यप नहीं....

परमेष्टीनो वा एष यज्ञोऽग्र आसीत् — – तेन प्रजापितः — ।।। उपर्युक्त सप्तिषयो का समय पृथु ग्रादि से बहुत पूर्व था। स्वारोचिमनु का समय २८००० विष्पू होना चाहिये, स्वायम्भुवमनु से १००० वर्ष पश्चात्।

तामसमनु—यह मनु भी प्रियवत का वंशज था। तामस के दशपुत्र हुयें धृति, तपस्य, सुतपा, तपोमूल, तपोरत, तपोधन, कल्माष, तन्वी, धन्वी ग्रीर

१. भाग॰ (४/१/७), २. वायु॰ (ग्रध्याय ६२) ब्रह्माण्ड

<sup>₹. (</sup>१/२/३६/१७-१८)

४. ब्रह्माण्ड० (१/२i३६/१६),

५. वायुपुराण (६२ घ०),

६. हरिवंश (१/७/१४),

तै०सं० (१/६/६/२),

मं तामस के पुढ़ों के नाम हैं—जानुजंघ, शान्ति, नर,
 मं तामस के पुढ़ों के नाम हैं—जानुजंघ, शान्ति, नर,
 म्याति, शुभ, त्रियभृत्य. परिक्षित्, प्रस्थल, बृढेषुधि, कृशास्त्र, कृतवंधु,

भीर परंतप । वस्तुतः ये सब मनु के बंगज थे, केवल पुत्र नहीं जिस प्रकार आग्नीध्र को स्वायम्भुवमनु का पुत्र कहा गया है, परन्तु ये वे पौत्र ।

पुलस्त्य के पुत (या वंशज) सत्य, सुरूप, सुधिय और हरि, ये देवताझों के चार गण थे, एक एक गण में पच्चीस देवता थे झतः १०० देव हुये। सप्तर्षियों के नाम—काव्य आङ्किरस, पृथु काश्यप, श्राग्न भातेय, ज्योतिर्धाम भागंव, चरक पौलह, पौवर वासिष्ठ, और चैत्र पौलस्त्य । इरिवंश (१/७/२१) में इनके नाम हैं—काव्य, पृथु, भग्नि, जन्यु, धाता, कपीवान् और सकपीवान्। इन्द्र का नाम शिवि था।

तामसमनु स्वायम्भुव, स्वारोचिष, झौर उत्तम मनु के कुछ शताब्दी पश्चात् हुये, इनका समय भी २८००० वि०प्० होना चाहिये।

मार्कण्डेयपुराण के धनुसार स्वराष्ट्र ने दृधदृन्वा की पुत्री उत्पलावती से तामसमनु को उत्पन्न किया। परन्तु उनके वंश का पूर्णवंशवृक्ष न मिलने कारण कम नहीं जोड़ा जा सकता।

रंबतमनु ऋतवाक् नाम के मुनि ने रेवती नाम की पृती का विवाह दुर्गम संज्ञकराजा से हुआ, जो प्रियत्नवंश के राजा विक्रमशील की कालिन्दीनाम की पत्नी से उत्पन्न हुये थे। दुर्गम की अन्य पत्नियाँ थी सुमद्रा, शान्ततनया, कावेरी, सुराष्ट्रजा, सुजाता, कदम्बा, वरूथजा विपाटा और नन्दिनी। दुर्गम ने रेवती से रैवतमनु को उत्पन्न किया।

रैवतमनु के सप्तिष थे—वेदबाहु, यदुध्न, वेदिशारा, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपुत, ऊर्ध्वबाहु, सत्यनेत्र आत्रेय। बहुमाण्ड में इनके नाम है—हिरण्यरोमा आङ्गिरस, वेदश्री भागव, ऊर्ध्वबाहु वासिष्ठ, पर्जन्य पौलह, सत्यनेत्र आत्रेय, पौलस्त्य देवबाहु और सुधामा काश्यप। युग के इन्द्र का नाम विभुं था जो अत्यन्त विकान्तपौरुष था।

चरिष्णुवासिष्ठ के पुत्र या वंशज चार चार देवगण थे - अमृतात्मा, आभूतरज, विकुण्ठ, और सुमेधा। इनमें प्रत्येक गण में चौदह देव थे। रैवत के पुत्रों के नाम थे - धृतिमान, धव्यय, युक्त, तत्वदर्शी निरुत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मोह,

१. ब्रह्माण्ड० (१/२/३६/६८)

२. मा०पूर्व (अ० ६६),

३. मा०पु० (अ०६७),

४. हरि० (१/७/२५-२६),

५. ब्रह्माण्ड० (१/२/३६/६१-६२)

#### मादिवंशों का कालकम

३२

सत्यवाक् और कवि ।' ब्रह्माण्ड में इनके नाम हैं—महावीर्य, सुसंभाव्य, सत्यक, परहा. शुचि, बलबन्धु, निरामित्न, कंबु, श्रृंग, धौर धृतवान् ।<sup>२</sup>

रैवत का वायुपुराण में 'चरिष्णु' नाम भी मिलता है।

रौच्यमनु — ग्रादिम दश विश्वस्त्रजों या प्रजापितयों में पुसह के पुत्र या वंशज हिंच प्रजापित थें, स्वायम्भुवमनु की पुत्री ग्राकृति का विवाह हिंच के साथ हुआ था। अतः हिंच के वगज रौच्य या तो कर्दम का नाम है या कोई ग्रन्य वंशज। ब्रह्माण्ड और बायु में स्पष्टरूप से रौच्य को हिंच का पुत्र ग्रीर पुलह का पौत्र बताया गया है, इतने स्पष्ट वर्णन से सिद्ध है कि रौच्यमनु का समय स्वायम्भुव मनु से कुछ शताब्दी के ग्रनन्तर ही था ग्रीर वे चाक्षुप, वंतस्वत, सावर्ण आदि सभी मनुग्रों से बहुत पूर्व होचुके थे। रौच्य मन्वन्तर के देवताग्रों को भी ब्रह्मा के मानस पुत्र ग्रीर पुलह का पुत्र कहा है, ग्रतः इन्हें भविष्य का मनु मानना महनी विडम्बना ग्रीर उत्तरकालीन श्रान्ति है।

रौच्य मनु के समकालिक सप्तिपि आदिम दण प्रजापितयो वसिष्णिदि के पुत या वंशज थे, निक प्रचेतावरण के पुत्र द्वितीय जन्म के वसिष्यिदि के पुत्र, इस तथ्य से भी रौच्यमनु का समय स्वायम्भुवमनु के पश्चात् (२८००० वि० पू० के पश्चात्) का नहीं हो सकता, क्योंकि रौच्यमनु समकालिकसप्तिषि आदिम प्रजापितयों के निकटतम वशज थे।

वे सप्तिषि थें—धृतिमान् ग्राङ्गिरम, ग्रव्यय पौलस्त्य, तत्वदर्शी पौलह, निरुत्सुक भागव, निष्प्रकम्प्य आत्रेय, निर्मोह काश्यप भौर सुतया वासिष्ठ।

उपर्युक्त रौच्य के पिता साक्षान् रुचि प्रजापित न होकर उनके कोई वंशज होंगे, उनका विवाह हुआ जो किसी वारुण पुष्कर की पुत्री प्रस्तोचनानाम की सुन्दरी थी, यही रौच्यमन् की माता थी।

रौच्यमनु के पुत्रों या वंशजों के नाम थे - चिवसेन, विचिव, नय, धी धृत, भव, अनेक, क्षेमवृद्ध, सुरम झोर निर्भय।

१. हरि॰ (१/७/२६),

२. ब्रह्माण्ड० (१/२/३६/६३-६४),

३. वायु० (अ०६२),

४. पुलहात्मजपुतास्ते विज्ञेयास्तु रुचेः सुताः ॥ (ब्रह्माण्ड० ३/४/१/१०१),

प्. रुचे: प्रजापतेश्चैव मार्कूति प्रत्यपादयत् (ब्रह्माण्ड० १/२/०/२३),

६. प्रम्लोचनानामतन्बङ्गीतत्समीपे वराप्सरा । जाता वरुणपुत्रेण पुष्करेण महात्मना ।। (मा० पु० ६०/१,३),

उस समय 'दिवरपति' संज्ञक महावली देवेन्द्र था, जो सुवामाण, सुधर्माण धौर सुकर्माणसंज्ञक आज्यादिभक्षी ३१ देवो का शासक था। सुत्रामादि उपर्युक्त देवों के तीन प्रसिद्ध गण थे।

भोत्यमनु—हरिवंश (१/७/४५) में रुचि की पत्नी भृति से उत्पन्न पुत्र ही भीत्यमनु हुआ। १ अतः रौच्य और भीत्य समकालिक मनु थे, पुनः एक पिता के दो पुत्रों में कितने वर्षों का अन्तर हो सकता है, यह सम्यक्रूपेण वोध्य तथ्य है, इनमें तो शताब्दियों का क्या, कुछ वर्षों का ही अन्तर था। भौत्यमनु को भविष्यकालिक मनु मानना पूर्ववत् विडम्बना एवं भ्रान्तिमात्र है।

मार्कण्डेयपुराण (अ० ६१) में भीत्य को ग्रिङ्गरा के पुत्र भृति का पुत्र बताया गया है। भूति के अनुज का नाम सुवर्चा था। इन्ही भूतिमुनि का पुत्र भीत्य मनुहुआ।

ब्रह्माण्डपुराण (३/४/१/१६) में रौच्य और भीत्य मनुम्रों को क्रमशः पौलह (पुलहवंशीय) और भागववंशीय बताया गया है। अतः भीत्यमनु का वंश विवादास्पद है, वे संभवतः भागव आङ्गिरस वंश के ही थे, हरिवंश में उन्हें रुचि का पुत्र बताया है, वह भ्रान्ति ही प्रतीन होती है। भीत्यमनु भूति ऋषि के पुत्र ही थे।

भौत्यमनु के समकालिक सप्तिष्य थे -- श्रग्नीध्र काश्यप. मागध पौलस्य, अग्नि-बाहु भागैव, शृचि स्राङ्गिरस, शुक्र वासिष्ठ, युक्त पौलह, श्वाजित आह्रेय । श्वाजित का पाठ श्रत्यत अर्जित है ।

भौत्यमनु समकालिक देवों के पाँच गण थे—चाक्षुष, पावित्र, कानिष्ठ, भ्राजित भौर वाचावृद्ध । स्वायम्भुवमन्वन्तर के ऋषियों को ही वाचावृद्ध कहा जाता था। इससे भी भौत्यमनु और स्वायम्भुवमनु के समयों में नैकट्य सिद्ध होता है।

चक्षु या चाक्षुषमन् औत्तानपादि ध्रुव का वशज था, भौत्यमनु के समकालिक चाक्षु अदेवों का एक गण था, इससे भौत्यमनु का समय निश्चित करने में सहायता

१. भूत्यां चोत्पादितो देव्यां भौत्योनाम रुचेः सुतः ॥

२. रोच्यो भौत्यश्च यो तौतु मतौ पोलहभागंवी।

ब्रह्माण्ड० (३/४/१/११२-११३)

४. हरिवंश**०** (१/७/८४),

४. वाचानृद्धानृषीन्विद्धि मनोः स्वायम्भुवस्य व ।। (ब्रह्माण्डo ३/४/१/१०६),

मिलती है। वर्तमानपुराणपाठों के अनुसार चक्षु का समय स्वायम्भुव मनु से ३६ पीड़ी पश्चात् और दक्षप्राचेतस (१४००० वि० पू०) से १० पीढ़ी पूर्व था। अतः चासुष का समय स्वायम्भव मनु से लगभग बारहसहस्र पश्चात् और दक्ष प्राचेतस से दो सहस्र पूर्व होना चाहिये ग्रर्थात् चाक्षुपमनु का समय १६००० वि०पू० होना चाहिये।

प्रजापितयुग या आदिमयुग में सभी मन् प्रमुखराष्ट्रों के वंशप्रवर्तक प्रशासक ये, यथा वैवस्वत मन् ने भारतवर्ष में शासन का प्रवर्तन किया और अनेक क्षत्रिय जातियाँ उनसे उत्पन्न हुई, इसी प्रकार प्राचीन मिश्र देश का आदि प्रवर्तक कोई मन् ही था, इसी प्रकार अन्य मनुगण प्राचीन देशों के ग्रादिम वंशप्रवर्तक प्रशासक थे, वे किन किन देशों के क्षात्रधर्मप्रवर्तक थे, ग्राज इस इतिहास से हम प्रायेण ग्रनभिज्ञ ही है, संभव है भविष्य में कुछ तथ्यों से हम अवगत हो जायें।

## चाक्षुषमनु का वृत्तांत और कालनिर्णय

चाक्षुष मनु की तिथि ग्रीर इतिवृत्त निश्चित करने से पूर्व, तत्सम्बन्धीवंश वृक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे तिथ्यादि निर्णय करने में सहाय्य प्राप्त हो—





पुराणों में रिपु से चक्षुपर्यन्त (८ से ३७) पीडियाँ) ३००० वर्ष प्रज्ञात या मुप्त हैं जो प्रियन्नत की वंशावली में समुपलब्ध हैं। बेद में मानुषयुग या मनु का समय १०० वर्ष है, चाक्षुषमनु, पुराणपाटानुसार दक्षप्राचेतस से १० पीढ़ी पूर्व हुआ, जिसका समय १००० वर्ष हुआ, क्योंकि २३ पीडियाँ लुप्त है तो चाक्षुष मनुसे दक्ष तक न्यूनतम २३ पीड़ियाँ अवश्य होनी चाहिये।

#### (बार सार्वाणमन्)

वंश-प्राचेतस दक्ष के पुत्र रोहित और प्रियाक पुत्र थे। कुछ पुराणपाठों में इनको भविष्य के मनु समझकर इस मन्वन्तर के भविष्यकालिक (अनागत) सप्तिषयों के नाम घड़ दिये हैं —कृष्णद्वीपायन, कृपाचार्य, अश्वत्थामा द्रीण, दीप्तिमान् आत्रेय, ऋष्यप्रशृंगकाश्यप, गालव कौशिक और जामदग्न्यराम आगंव। ये सभी

ब्रह्माण्ड० (३/४/१/२४),

२. बह्याण्ड० (३/४/१/१०-१२)

#### १६ आदिवंशों का कालकम

ऋषि विभिन्न युगों में हुये, जिनमें द्वैपायन, कृप और अध्वत्थामा भूतकालिक भारतयुद्ध के प्रसिद्ध पात्र थे, यह पाठ भविष्यवर्णन की भ्रामक धारणा से भ्राकान्त है।

मेरसार्वाण या दक्षसार्वाण-ब्रह्माण्डपु० मे ही मेरसावणं प्रथममनु के सप्तिषि सही पढ़े गये हैं — मेधातिथिपीलस्त्य, वसुकाण्यप, ज्योतिष्मान्भागंव, द्युतिमान् आङ्किरस, वसुमान् वासिष्ट, हव्यवाहन ग्रालेय ग्रीर सुतपापं लस्त्य। एक ही स्थान पर दो पाठो से भ्रम की पुष्टि और असत्य वा निराकरण हो जाता है, ग्रिधकांश पुराणो में अण्वत्थामा ग्रादि के ही नाम हैं, केवल ब्रह्माण्ड मे सत्यपाठ ग्रविशष्ट है। ब्रह्माण्ड में स्पष्ट लिखा है कि मेरसावणि (प्रथम) रोहिन के देवत्रयगण वैवस्त्रत अन्तर में ही हुये —

परामरीचिगर्भाश्च सुधर्माणश्च ते व्रय । संभूताश्च महात्मानः सर्वे वैवस्वतेऽन्तरे ॥ (ब्रह्माण्ड० १/४१/५५)

भतः वैवस्वतमनु के समकालीन उपर्युक्त चार मनुग्रो को भविष्य के मनु मानना पूर्णतः भ्रान्तिमात है। इस मेरुसार्वणिमनु के इन्द्र पार्वतीनन्दन स्कन्द षण्मुख कार्तिकेय देवों के इन्द्र थे। स्पष्ट ही मेरुसार्वणि ग्रीर स्कन्द देवयुग (१३००० वि०पू०) के पुरुष थे।

षमंपुत्र सावर्णमनु - द्वितीय साविणमनु का नाम था धर्मपुत्र साविण । इस युग का इन्द्र था—शान्ति और सप्तिषि थे हिविष्मान् पौलह, सुकीित भागेव, आपोमूर्ति आत्रेय, भापव वासिष्ठ, अप्रतिम पौलस्त्य, नाभग काश्यप और अभिमन्यु आङ्गिरस । मनु के दशपुत्र या वंशज थे — सुक्षेम, उत्तमौजा, भूरिसेन, शतानीक, निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिद्युम्न भ्रीर सुवर्चा ।

च्द्रसावर्ण—एकादश पर्याय (युग) में रुद्रसावणि (काश्यप) में वृषसंज्ञक इन्द्र हुमा और सप्तिषि थे—हिवय्मान् काश्यप, वपुष्मान् भागव, म्रारुणि आतेय, अनघ वासिष्ठ, पुष्टि म्राङ्गिरस, निश्चर पौलस्त्य भीर अतितेजा पौलह। मनु के नवपुत्र हुये—संवर्तक, सुशर्मा, देवानीक, पुरोवह, क्षेमधर्मा, दृढायु, मादर्भ, पौड़क भीर मह।

१. प्राचेतसमन् के म्लोक (मान्तिपर्व)

२. वैवस्वतेऽन्तरे जाती द्वी मन् तु विवस्वतः । वैवस्वतो मनुर्यश्च सार्वाणयंश्चश्रुतः । सावर्णमनवो ये चत्वारस्तु महर्षिजाः ।। स्कन्दोऽसौ पार्वतीयो वै कःतिकेनस्तु पाविकः । (ब्रह्माण्ड० ३/४/१/४१-५३)

हादश मनु-इन्द्रसार्वाणया बहासार्वाण-इसमें इन्द्र (देवराज) ऋतधामा था मीर सप्तर्षि-धृति वासिष्ठ, सुतपा आत्रेय, तपोमृति धाङ्गिरस तपस्वीकाध्यप, तपोधनपौलस्त्य, तपोरितपौलह बाँर तपोधृति भागव । मनु के दश पुत्र-देवतान्, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान् मित्रसेन, चित्रसेन, अमित्रहा, मित्रबाहु, और सुवर्षा।

पुराणों मे उपर्युक्त मनुनामों, इन्द्रो, धौर सप्तिषयों के नामकमादि में पर्याप्त अन्तर दृष्टिगोचर होता है। यद्यपि अन्य तुलनात्मक या समकालिक घटनाध्रों के अभाव में सार्विणमनुद्रों के ऐतिह्य का महत्व न्यून ही है परन्तु पुराणोल्लिखित सम्पूर्णमानव इतिहास का सार प्रस्तुत करने की दृष्टि से इनका महत्व ध्रति-रोहित है।

तेरहवें मनु— वंबस्वत (श्राद्धवेव) -- जलप्रलय के नायक वैवस्वतमनु विवस्वान् के पुत्र थे। विवस्वान् आदित्य चतुर्थंपरिवर्तयुग के 'व्यास' थे। उनके ज्यंच्टपुत्र मनु का जन्म चनुर्थं परिवर्तयुग (१३००० वि पू)—आजसे लगभग १५००० वर्षं पूर्वं हो चुका था। याइविल में वर्णित नूह और पुराणोल्लिखित मनु एक ही व्यक्ति थे। बाइबिल मे मनु का इतिहास इस प्रकार उल्लिखित है—"मनु की प्रायु जब ५०० वर्षं की थी, तब उनके तीन पुत्र उत्पन्न हुये— साम, हाम भीर जाफेट।" "मनु की ग्रायु जब ६०० वर्षं थी तब जलप्रलय आई।" मनु (नूह) की पूर्णं आयु ६५० वर्षं थी—"And all the days of Nooh were nine hundred and fifty years and he died" (Holy Bible, p. 13).

यम वैवस्वत, मनु का अनुज था। अवस्ता के अनुसार यम ने ईरान में १२०० राज्य किया।

वैवस्वतमनु जलप्रलय के पश्चात् ३५० वर्ष श्रीर जीवित रहे, अतः उनका देहान्त छठे परिवर्तयुग के झन्त या सातवेंयुग के प्रारम्भ (१२००० वि. पू.) में हुमा।

चौदहवें (अन्तिम) मनुसावर्ण — पूर्वजमनु का वैमातृज भ्राता (अनुज) ही सावर्णमनु हुआ—

पूर्वजस्य मननोस्तात सदृशोऽयमिति प्रभुः । सावर्णत्वान्मनोभूयः सावर्णं इतिचोक्तवान् ॥

हरिबंश १।७। १६ पुराणपाटो में यह तथ्य स्पष्टतया भवशिष्ट है कि यह अन्तिममनु दैत्यराज वैरोचनवलि के समकालिक था--

#### ३८ शादिवंशों का कालकम

"विरोचनसुतस्तेषां बलिरिन्द्रो भविष्यति ।" (वि. पु. ३।२।१८) बलि का साम्प्राज्य अन्तकाल पुराणो मे स्पष्टत निर्दिष्ट है—सप्तम परिवर्तमुग (११८४० वि. पू. से ११४८० वि. पू. के मध्य) :

> बलिसंस्थेषु लोकेषु त्रेतायां सप्तमे युगे । दैत्येस्त्रैलोक्याकान्ते तृतीयो वामनोऽभवत् ॥ (वायुपुराण)

अतः सावर्णमन् भविष्यकालिक मनु नहीं, वे आज से लगभग १४००० वर्ष पूर्व हुये। उस समय विशिष्ट व्यक्तियो (मनु, इन्द्र, सप्तिषि ग्रादि) की ग्रायु लगभग सहस्त्रवर्ष और पाच सौवर्ष के मध्य होती थी।

सावर्णमनु के पुत्रो के नाम थे – वरीयान् प्रवरीयान्, सम्मत, धृतिमान्, वसु, चरिष्णु, प्रधृष्णु, वाज श्रीर सुमति । (हरिवंश १।७।५६)।

सावर्णमनु के समय अखण्ड विश्व का सम्प्राट् दैत्येन्द्र विल वैरोचन था।

#### अध्याय द्वितीय

# परिवर्तयुग

## प्राचीन इतिहास की अमूतपूर्व, अद्मुत, मौलिक और क्रान्तिकारी निर्णायक खोज

तीन सौ साठ मानुषवधौं का ऐतिहासिक परिवर्तयुग (दिव्यसंवस्सर) और बीवहमनुओं का कालकम — इतिहासपूराणों के पूरातनपाठों में स्वायम्भुवमन् से महाभारतयुद्धकालपर्यन्त की महत्वपूर्ण उल्लेख 'परिवर्तयुग' या 'पर्याययुग'संज्ञक ग्रतिविख्यात कालमान मे किया जाता था । परन्तु, उत्तरकाल मे इस कालमान किंवा युगमान का पुराणपाठो में प्राय: लोप-सा हो गया तथा 'दिव्यमानुषगणना' के सम्बन्ध में एक महती भ्रान्ति उत्पन्न हो गई, जिससे पुराणो मे 'मन्वन्तरसम्बन्धी' ऐतिहासिकगणना पूर्णतः गड़बड़ा गई। ऐसी स्थिति में पाण्चात्य पड्यन्त्र से ग्राभिभूत भारत में पाण्चात्य मिथ्याभिमानी और सच्चे इतिहासकार भी पुराणों के साधार पर प्राचीन (प्रामहाभारतकालीन) कालकम पर यथार्थ प्रकाश नहीं डाल सके और अनेक विद्वान युगो की मनमानी व्याख्या करते रहे, यथा डा० जिवेद ने २८ परिवर्तयुगी को ६० वर्ष का मान कर मनमानी व्याख्या की । श्री डी॰ स्नार॰ मनकड ने चतुर्युग मं प्रत्येक (कृतत्रेतादि) को एक सहस्रवर्ष का माना । परन्तु, इन व्याख्याओं से कोई गुत्थी सुलझी नहीं। सत्य यह है कि इतिहास में कल्पना या मिथ्याकल्पना से कोई समस्या हल नहीं होती । 'इतिहास' सम्पूर्ण पद की व्याख्या है .'इति हैवमासीदिति कथ्यते स इतिहास:' 'जो सत्य घटनाक्रम वास्तव में हुआ था, 'वही इतिहास है, शेव कल्पना अनितिहास "मिथ्या होती है।

इन पंक्तियों के लेखक ने, किसी दिव्यशक्ति की कृपा से सत्य का वरण किया और प्राचीन पुराणपाठों के बोर धन्धकार में से 'परिवर्तयुग' का कालमान प्रकाशित किया है, जिसमें स्वायम्भवमन् से वासुदेवकृष्णपर्यन्त महापुरुषों की तिथियां यदार्थकप से निश्चित की जा सकती हैं। 'परिवर्तयुग' की कालगणना के रहस्योद्-

#### ४० परिवर्तयुग

भाटन से पूर्व, इस सम्बन्ध में देशी-विदेशी कुछ ग्रन्वेषको की विवशता, इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य है —

सर्वप्रथम, इस सम्बन्ध में, विख्यात पाण्चात्य पुराण अनुसंधाता पार्जीटर का मत आलोच्य है। क्योकि पार्जीटर के कोई पूर्वाग्रह नही थे, वह स्वबृद्धि से सत्य की खोज करना चाहता था, संभवत: इसीलिये वह कीथादि की भाति मैंकालेषड्यन्त में सम्मिलित नहीं था, ग्रतः वह, प्राचीनभारतीय इतिहास के सम्बन्ध में पुराणों के म्राधार पर कुछ सच्ची खोजें कर सका. तथापि विदेशी होने के कारण तथा युग प्रभाव के कारण, वह, पुराणोत्लिखित यथार्थ ऐतिहासिक कालगणना को नहीं समझ सका। २५ परिवर्तयुगों के सम्बन्ध में निम्न उद्धरण से पार्जीटर की अश्वित भौर सकान प्रकट होता है—

"It is unnecessary here to pursue this matter into the later fully developed theory of the yugas and Manvantaras, wherein 71 four age periods (chaturyuga) made up a Manvantara. It was a fenciful Brahmanical elaboration, and one feature in it is that the present time is the Kaliage in 28th fourage period of the Vaivasvata Manyatara, so the events of traditional history were sometimes distributed among those 28 periods. Thus a pretentious passage declares-Datta Atreya as Vishnu's fourth incaination and Markandeva lived in the tenth Tretayuga (i.e. in the Treta age of the 10th four age period). Mandhata as his fifth incarnation and Utathya lived in the 15th Treta, Rama Jamadagnya as his sixth and Vishvamitra lived in the 19th Treta. Dasaratha's son Rama, as his seventh and Vasudeva lived in the 28th age, Vyasa as his eighth with Jatukarnya, and Krisna as his might with Brahmagargya lived in the 28th Dwapara. Such assignments sometimes observe some chronological consistency, often, they are erratic and in any case, being Brahmanical notions lacking the historical they are unreliable." (Ancient Indian Historical sense as Tradition, p. 179).

पार्जीटर, इस सम्बन्ध में न तो सत्य को समझना चाहता था और न ही उसमें यह समझने की शक्ति थी, ग्रतः उसकी ग्रालोचना करना निर्थंक ही होगा। जबिक महान् वैदिक भ्रनुसंधाता श्रीर सच्चे भारतीय इतिहासझ पं० भगवद्दत्त कथित बेता (परिवर्त) युग सम्बन्धी अंश को नहीं समझ सके, जैसा कि उन्होंने स्वय ही लिखा है — "वायुप्राण के बहुत से बंता एक बेता के अवान्तरिवभाग हैं। वायु के अनुसार अद्यावता से लेकर चीबीसर्वेंबेता तक निम्नलिखित व्यक्ति हए —

| दक्ष प्रजापति     |           | माद्य नेतायुग में     |
|-------------------|-----------|-----------------------|
| बारह देव (आदित्य) | ******    | ग्राद्य क्रेतायुग में |
| करन्धम            |           | त्रेतायुगमुख में      |
| आबीक्षित गक्त     |           | न्नेतायुगमुख में      |
| तृणबिन्दु         | _         | तृतीय वेतायुग मे      |
| दत्तात्रेय        |           | दशम जेतायुग मे        |
| मान्धाता          | wildle-FF | पनद्रहवें सेतायुग मे  |
| जामदग्न्य राम     | -         | उन्नीसवां वेतायुग में |
| दाशरिथ राम        |           | चौबीसवें जेतायुग में  |

कालकम की दृष्टि से ये लोग थोड़े-थोड़े अन्तर पर एक दूसरे के पश्चात् हुये। यदि ये पृथक् पृथक् चतुर्युगो के पृथक् पृथक् लेता में होते तो इनके मध्य में द्वापर, किल मीर सत्ययुग के अन्य महापुरुष अवश्य गिने जाते। पर ऐसा किया नहीं गया। अतः वायु के अनेक एक लेता के धवान्तरिवधाग हैं - - । यदि इन अवान्तर लेतामों की अवधि तथा आदियुग, देवयुग और लेतायुग मादि की मबधि जान ली जाये, तो भारतीय इतिहास का सारा कालकम शीध्र निश्चित हो सकता है। हम मभी तक इस बात को पूर्णतया जान नहीं पाए, (भारतवर्ष का बृहद् इतिहास, भा० १ पृ० १५६)।

पं० भगवद्त्ता ने अन्यत सहस्रवाहु ग्रजुंन के सम्बन्ध में लिखा—''सहस्रवाहु अर्जुंन की मृत्यु जामदग्न्य राम के हाथो हुई। पुराणो के अनुसार जामदग्न्य राम लेता द्वापर की सन्धि और उन्नीसवे त्रेता में हुआ। इन कथनो से प्रतीत होता है कि पुराणों में एक ही त्रेता के अनेक श्रवान्तरिवभाग किए गए हैं। बहुत संभव है त्रेता तीन सहस्रवर्ष का हो श्रोर पुराणों ने उसका १२५ वर्ष का एक अवान्तर त्रेता माना हो" (भा० इ० भा० २, प्० १०४)

पं० भगवहत्त की यह पूर्णतः भ्रान्ति है कि किसी वेतायुग के अनेक भ्रवान्तर विभाग थे। मूलतः यह भ्रान्ति पं० भगवहत्त की नहीं, यह पुराणों के उत्तरकालीन भ्रष्टपाठों से ही खत्पन्त हुई है।

### पुराणों में युगगणन।सम्बन्धी महती स्नान्ति-स्नष्टपाठ

यद्यपि, पार्जीटर २८ युगसम्बन्धी अंश की सही व्याख्या नहीं समझ पाया, परन्तु युग भीर मन्वन्तरसम्बन्धीगणना के सम्बन्ध में उसका यह कथन पूर्णसत्य है-

#### ४२ परिवर्तयुग

"It is unnecessary here to pursue this matter into latter fully developed theory of the Yugas and Manvantaras, wherein 71 four age periods (Chaturyuga) made up a Manvantara. (p. 178)

#### युगगणनासम्बन्धी भ्रान्ति के दो मूल कारण

प्राचीन मूल पुराणपाठों में स्वायम्भुव मनु के ७१ परिवर्तयुगो और वैवस्वत-मनु के २६ परिवर्तयुगों का उल्लेख पूर्णसत्यकथन था। ये दोनो अंक इस प्रकार के हैं कि वे मिथ्याकल्पना नहीं हो सकते, परन्तु उत्तरकालीन पुराण प्रक्षेपकार और लिपिकर्त्ता 'परिवर्तयुग' के अर्थ और कालमान को भूल गये, अतः उन्होंने इस 'परिवर्तयुग' को मुख्यतः चतुर्युग समझ लिया, कहीं कहीं वर्तमान पुराणपाठों में इसी 'परिवर्तयुग' को त्रेता, द्वापर और कलियुग भी लिख मारा है। यही पुराणपाठत्रुटि पं० भगवह्स की भ्रान्ति का कारण है तथा इसी त्रुटि से वर्तमान पुराणपाठते में 'मन्वन्तर' आदि का' 'अयथार्य कालमान' गढ़ा गया, जिसका इतिहास या सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं।

#### परिवर्तयुग के भ्रामकपाठों के उदाहरण

#### परिवर्तयुग का भ्रान्तनाम द्वापर

व्यासपरम्परा के सम्बन्ध में पुराणे। में यह नाम बहुधा दुहराया गया है, क्यों कि अन्तिम व्यास -- कृष्णद्वीपायन ऐतिहासिक द्वापर के अन्त में हुये, मतः पूर्वव्यासों को भी द्वापरयुग मे रख दिया गया - -

भष्टाविशतिकृत्वो वै वेदा व्यस्ता महर्षिभि:। वैवस्वतेऽन्तरे तस्मिन् द्वापरेषु पुनः पुनः। द्वापरे प्रथमे व्यस्तास्स्वयं वेदाः स्वयम्भुवा। द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्यासः प्रजापितः।। (विष्णु०३/३/६-१२)

इस पाठ की निर्चकता इसी तम्य से स्पष्ट हैं कि स्वयम्भू ब्रह्मा और प्रजापति कदयप किसी द्वापरयुग में हुए ही नहीं, पुराणक इस बात को भली भांति समभते हैं।

### परिवर्त का त्रेता नाम (भ्रामक)

बलिसंस्थेषु लोकेषु वेतायां सप्तमेयुगे।

दैत्यैस्त्रैलोक्याकान्ते तृतीयो वामनोऽभवत् ।।
त्रेतायुगे तु दशमे दलात्रेयो वभूव ह ।।
एकोनविंशे त्रेतायां सर्वक्षत्रान्तकोऽभवत् ।
जामदग्न्यस्तया षष्टो विश्वामित्रपुरस्सरः ।।
चतुर्विशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा ।।
अष्टमे द्वापरे विष्णुरष्टाविंशे पराशरात् ।।

(बायुपुराण)

अन्तिम श्लोक में अट्ठाइसवें परिवर्तयुग को पुनः भ्रमवश 'द्वापर' कहा गया है।
युगनामभान्ति के द्वितीय कारण के कथन से पूर्व परिवर्तयुगसम्बन्धी
भ्रान्ति के एक तृतीय कारण का भी संकेत करेगे। यह तृतीय कारण था कि महाभारतकाल से लगभग एक सहस्रवर्षपूर्व चतुर्युगगणना प्रचलित हो गई थी।
उत्तरकाल में 'परिवर्तयुग' के ३६० मानुषवर्षों को देवताओं का एक वर्ष मानकर
तथा उसकी संज्ञा 'दिव्यसवत्सर = (सीरसंवत्सर) होने से एक महती भ्रान्ति को
जन्म दिया और 'परिवर्तयुग' का ऐतिहासिकमान प्रायः विस्मृत हो गया तथा
चतुर्युग में ३६० का गुणा किया जाने लगा, जिससे चतुर्युग और परिवर्तयुग होनों
की ऐतिहासिकता नष्ट हो गई। और ७१ परिवर्तयुग के अक को किस प्रकार
चतुर्युग और स्वायम्भूष मनु के साथ जोड़ दिया गया, यह आगे स्पष्ट करेंगे।

### परिवर्तयुग का भ्रामक नाम चतुर्युग

निम्नश्लोक मे परिवर्तयुग का अधूरा नाम प्रयुक्त हुआ है -चतुर्विशे युगे रामो वसिष्ठेन पुरोधसा।

शर्नः शर्नः विस्पृति के कारण युग ( = परिवर्तयुग) को चतुर्युग समझ लिया गया। उदाहरणार्यं मरुत्त आवीक्षित, वैवस्वतमनु से एकादश परिवर्तयुग पश्चात् (३६० × ११ = ३६६० वर्ष) हुये, परन्तु वर्तमानपुराणपाठ में उसे एकादश चतुर्युग का एकादश द्वापर बना दिया गया —

चतुर्युगे त्वतिकान्ते मनोह्येकादशे प्रभोः।
ग्रथावशिष्टे तस्मिंस्सु द्वापरे संप्रवर्तिते।
मरुत्तस्य नरिष्यन्तस्तस्य पुत्रो दमः किल।।
(ब्रह्माण्ड॰)

#### ४४ परिवर्तंयुग

जब यह भ्रान्ति बृढ़ हो गई तब चतुर्युग के १२००० वधों में परिवर्तयुग के ३६० वधों को दिब्यवर्ष मानकर उनमें परस्पर गुणा किया जाने लगा। मानुष (सौर) वर्ष को मूलपुराणपाठों में 'दिब्यवर्ष' और परिवर्तयुग को 'दिब्यसंवत्सरयुग' भी कहा गया था। परन्तु 'परिवर्तयुग' पाठ का उत्तरकाल में प्रायः लोप हो गया और 'दिब्यसंवत्सरयुग' (जो ३६० मानुषवर्षों का था), उसे 'दिब्यवर्ष' मान लिया गया। पुराण के निम्नपाठ में मूलतः दिब्यसंवत्सरयुग (= पिवर्तयुग = ३६० मानुषवर्ष) का स्पष्ट उल्लेख था—

क्रीणि जर्षेशतान्येव विष्टिवर्षाणि यानि च । दिव्यः संवत्सरो ह्योष मानुषेण प्रकीर्तितः ॥ (ब्रह्माण्ड० १।७।१६)

यहां निश्चय ही 'दिव्यसंवत्सरयुग' का उल्लेख है, जैसा कि सप्तर्षियुग को 'मप्तर्षि-वत्सर' और उनके 'मानुषवर्षों' को 'दिव्यवर्ष' भी कहा गया है —

सप्तर्षींणां युगंह्ये तिह्व्यया संख्यया स्मृतम् ॥ (बायु॰ ६६।४।६)

त्रीणि वर्ष सहस्त्राणि मानुषेण प्रमाणतः । त्रिशद्यानि गु मे मतः सप्तिषवश्सरः ॥ (ब्रह्माण्ड०)

ग्रतः इस प्रसंग == ऐतिहासिकगणनासन्दर्भ में युग और संवत्सर तथा 'मानुष' और 'दिव्य' शब्द समानार्थक है, परन्तु उनको भिन्नार्थक समझने से ही भ्रान्ति उत्पन्न हुई।

प्राचीन पुराणपाठों में छः प्रकार के प्रकाश (दिव्य) युगों का वर्णन या-

- १. पंचसंवत्सरात्मक युग = पंचवत्सर == ५ वर्षे।
- २. षष्टिवत्सर = बाहंस्पत्ययुग = ६० वर्ष ।
- परिवर्तयुग= दिव्यसंवत्सर = ३६० वर्ष ।
- ४. सप्तर्षियुग= सप्तिषिवत्सर=२७०० या ३०३० वर्ष ।
- ४. ध्रुवयुग=ध्रुवसंवत्सर=१०६० वर्षे ।
- ६. चतुर्युगसंवत्सर = देवयुग=१२०० मानुषवर्ष ।

स्पष्ट है युग भीर संबत्सर शब्द समानार्थंक थे, अतः इसी भ्रान्ति से चतुर्युग के १२००० मानुषवर्ष दिव्यवर्ष माने जाने लगे भीर उनमें ३६० (वर्ष) का गुणा किया जाने लगा, तब १२००० मानुष वर्षों के चतुर्युग को ४३ लाख २० सहस्र

वर्षों का 'काल्पनिकयुग' बना दिया गया। पुनः मन्वन्तर को ७१ 'चतुर्युंग' का क्यों माना जाने लगा, यह आगे स्पष्ट करेंगे।

## 'परिवर्तनयुग' का भ्रामक नाम 'कलियुग'

वाक्य में अधूरे प्रयुक्त नाम से किस प्रकार भ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं, इसका सर्वोत्तम उदाहरण 'परिवर्त' कब्द है। पुराणो के ही उत्तरकालीन प्रतिलिपिकताओं ने उसे 'कलियुग' भी बना दिया —

तदाऽप्यहं भविष्यामि गंगाद्वारे कलेर्घुरि । ततोऽप्यहं भविष्यामि अविर्नाम युगान्तिके । (वाय्० २३।१४४)

वायुपुराण के माहेश्वरावतारयोगसंज्ञक २३वें अध्याय में प्रमुक्कण से २८ वेदन्यासों, और उनके शिष्यों का उल्लेख है। वहां पर 'मूलपरिवर्तयुगं' शब्द को उत्तरकालीन वर्तमानपाठों में भ्रान्तिकश, 'किल' 'द्वापर' 'त्रेता' और 'वतुर्युग' बना विया है, तथापि मूलपाठ 'परिवर्तयुग' या 'पर्याययुग' ही अधिक सुरक्षित रह गया है——

ततस्तिस्मंस्तदा कल्पे वाराहे सप्तमे प्रभोः ।

मनुर्वेवस्वतो नाम तव पुत्रो भविष्यति ।।

तृतीये द्वापरे चैव यदा व्यासोऽगिराः स्मृतः ।

चतुर्थे द्वापरे चैव यदा व्यासोऽगिराः स्मृतः ।

पंचमे द्वापरे चैव व्यासस्तु सविता यदा ।

परिवर्ते पुनः षष्ठे मृत्युव्यासो यदा प्रभुः ।

सप्तमे परिवर्ते तु यदा व्यासः शतकतुः ।

तदाष्ठ्यहं भविष्यामि कलौ तिस्मन् युगान्तिके ।

परिवर्तेऽभ नवमे व्यासः परिवर्ते भविष्यति ।

परिवर्तेऽभ नवमे व्यासः सारस्वतो यदा ।

दशमे द्वापरे व्यासस्त्रिधामा नाम नामतः ।

ततोऽप्यहं भविष्यामि, अत्रिनांम युगान्तिके ।

स्रमोदशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमेण तु ।

धर्मो नारायणो नाम व्यासस्तु भविता यदा । सुरक्षणो यदा व्यास पर्याये तु चतुर्दशे।। तन्नापि मम ते पुता भविष्यन्ति कलौ युगे। ततः सप्तदशे चैव परिवर्ते क्रमागते। तदा भविष्यति व्यासो नाम्ना देवकृतंषयः । ततस्त्वेकोनविशे तु परिवर्ते क्रमागते। व्यासस्तु भविता नाम्ना भरद्वाजो महामुनिः ।। परिवर्ते तुत्रयोविशे तृणाबिन्दुर्यंदा मुनिः। व्यासो भविष्यति ब्रह्मा तदाऽहं भविता पुनः ॥ परिवर्ते चतुर्विशे ऋक्षो व्यासो भविष्यति । तदाऽहं भविता ब्रह्मा कलौ तस्मिन् युगान्तिके ।। पंचिवशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते यथाक्रमम्। वासिष्ठस्तु यदा व्यासः शक्तिर्नाम भविष्यति ॥ षड्विशे परिवर्ते तुयदा व्यासः पराशरः। सप्तशितितमे प्राप्ते परिवर्ते कमागते। जातूकण्यीं यदा व्यासी भविष्यति तपोद्यनः ॥ घ्रष्टाविशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते कमागते। यदा भविष्यति व्यासी नाम्ना द्वीपायनः प्रभुः ॥

उपर्युक्त वायुपुराणपाठ में मूलपाठ पर्याप्त सुरक्षित है। ऐतिहासिक तथ्य प्रकट है कि क्रमणः प्रत्येक 'परिवर्तयुग' में एक 'व्यास' का प्रादुर्भाव हुआ, वही व्यास अपने-प्रपने युग का "राष्ट्रकवि" या महर्षि था। मूलयुग का नाम "परिवर्तयुग'' ही था। शर्नः शर्नः पाठभ्रं शता उत्पन्न होने लगी भ्रोर 'परिवर्तयुग' की संज्ञा कही 'द्वापर' कहीं 'कलि' भ्रोर कही 'वेतां तथा 'चतुयूंग'' बना दी गई। जब 'परिवर्त-पुग' को 'चतुर्यूग' बना दिया गया तो समस्त ऐतिहासिक गणना काल्पनिक बन गई।

उपर्युंक्त वायुपुराण सन्दर्भ से स्पष्ट है कि परस्परध्यासो में लाखों या करोड़ोंवपों का अन्तर नहीं था, न ही उनके मध्य में कोई कृतयुग, त्रेता या द्वापर या कलियुग थे। प्रत्येक 'ब्यास' अपने 'पूर्वव्यास' का शिष्य था। निश्चय ही उनकी सायु दीर्घ थी - अनेक शताब्दियाँ, वह आयु लाखों या करोड़ों वर्षों की नहीं थी। उदाहरणार्थ चसुर्यंवास बृहस्पति आंगिरस, तृतीयय्थास उग्रना, भागेव (शुकाचार्य)

के शिष्य थे। पंचम व्यास—विवस्वान्, चतुर्घं व्यास बृहस्पति के शिष्य थे। षष्ठ व्यास वैवस्वत यम — अपने पिता विवस्वान् — पंचम व्यास के शिष्य थे। सप्तम व्यास शतकतुइन्द्र, षष्ठ व्यास वैवस्वतयम के शिष्य थे। यही परम्परा २८ युग (परिवर्तयुग) पर्यन्त कृष्णविपायन व्यास तक चलती रही और व्यास पीढीदर पीढी होते रहे। अतः गुरुशिष्य या पिता-पृत में चतुर्युग (१२००० वर्षे या ४३२०००० वर्षों) का अन्तर मानना कितनी अष्ट, धृष्ट एवं असत्य कल्पना है, इसको कोई भी बृद्धिमान् व्यक्ति सोच सकता है।

भतः प्रत्येक ग्यास एक परिवर्तयुग (३६० मानुषवर्ष) में हुआ न कि चतुर्युग में, जैसी कि वर्तमान पुराणपाटों से मिथ्याधारणा बनती है। प्रजापति कश्यप या उनके पौत्र वैवस्वतमनु से पाराशर्यव्यास तक २८ परिवर्तयुग (३६०×२८ = १००८० वर्ष) व्यतीत हुये।

## एकसप्ततिपरिवर्तयुग और स्वायम्भव मनुका समय परिवर्त या परिवृत्त ? (पाठत्रुटि)

यह परिवर्तयुगगणना स्वायम्भुव मनु से आरम्भ हुई थी, न कि वैवस्वतमनु से । यह ध्यातव्य है कि मूलपाठ 'परिवर्त' या, उसको उत्तरकाल में 'परिवृत्त' बना दिया गया, यथा, पुराणपाठ द्रष्टब्य है—

स व स्वायम्भुवः पूर्वपुरुषो मनुरुच्यते । तस्यैकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते ।। (ब्रह्माण्ड० १/२/६)

यह मूलपाठ सही माना जा सकता है, परन्तु 'परिवर्तयुग' को केवल 'युग' कह देने से मन्य पाठों में उसे चतुर्युग बना दिया गया —

एषां चतुर्युगानां तु गणना ह्ये कसप्तितिः। (वायु० ५८/११५)

इस क्लोक के साथ (वर्तमानपाठों में) 'परिवर्त' का अगुद्ध पाठ 'परिवृत्त' भी मिलता है—

ऋमेण परिवृत्तास्तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ (वायु० ५८/११४) परिवृत्ते युगे तस्मिस्ततस्ताभिः प्रणश्यति ॥ एषां चतुर्यूगानां च गुणिता ह्येकसप्ततिः । क्रमेण परिवृत्तास्तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ (ब्रह्माण्ड० १/२/३२/११६)

लेकिन मूलपाठ 'वरिवर्त' ही या' इनके साथ (आगे के) इलोकों से भी यह सिद्ध हैं--- यया युगानां परिवर्तनानि । चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात् ॥ तथा न संतिष्ठति जीवलोकः । क्षयोदयाभ्यां परिवर्तमानः ॥ (ब्रह्माण्ड० १/२/३२/१२०)

सभी प्रकार विचार करने से स्पष्ट और सिद्ध होता है कि मूलपाठ 'एकसप्तितपरिवर्तयुग' हो बा, उसको पूर्वीक्त कारणों, भ्रमों से 'एकसप्तित्वतुर्युग' कितात किया गया। निश्चय ही स्वायम्भुवमनु से पाराशर्य व्यासपर्यन्त ७१ परि-युग (३६०×७९ = २५५६०) या छब्बीस सहस्र मानुष्वर्ष व्यतीत हुए थे, यह अंक ब्रह्माण्डपुराण (१/२/२६/१६) के निम्नपाठ में सुरक्षित रह गया हैं—

"षड्विंशतिसहस्राणि वर्षाणि मानुवाणि तु॥"

प्राचीनमूलपुराणपाठों में ऐतिहासिकगणना मानुषवर्षों में ही थी, जैसािक बायुपुराण भीर ब्रह्माण्डपुराण में 'मानुषवर्ष' शब्द की बारम्बार दुहराया गया है।

ब्रह्माण्डपुराण (१/२/३४/७३) के घनुसार स्वायम्भुवमन् से भगवान् प्रभु कृष्णद्वेपायनव्यासपर्यन्त ७१ परिवर्तयुग व्यतीत हुए थे। वैवस्वतमनु से पाराशयं-व्यासतक २८ परिवर्तयुग व्यतीत हुये थे। भीर स्वायम्भुवमन् तथा वैवस्वत मनु में ४३ परिवर्तयुगों का अन्तर था अर्थात् लगभग सौलहसहस्रवर्ष। अतः स्वायम्भुवमन् अव से लगभग ३१ या ३२ सहस्रवर्षपृवं हुये। पुरानी बाइ-विल में उल्लिखित स्वायम्भुव मनु (आत्मभू=भादम) और मनुवैवस्वत (नूह) की आयु सत्यप्रतीत होती है, तदनुसार भादम ६३० वर्ष जीवित रहा — And all the days that Adam lived were nine hundred and thirty years.

(Holy Bible. p. 9)

नूह (भनु वैवस्वत) की श्राय ६५० वर्ष थी—"And all the days of Nooh were nine hundred and fifty years. And he died."

(Holy Bible, p. 13)

बाइबिल के प्रमाण से भी सिद्ध है कि चौदह मनुओं में परस्पर तीस-तीस करोड़ वर्षों का अन्तर नहीं था, जैसा कि वर्तमान अनेकपुराणपाठों में यह भ्रान्ति विद्यमान है और इसको पोंगापन्थी एवं कुछ तथाकथितवैज्ञानिक मानते हैं और उक्त पुराणप्रमाण से पृथिबी को आयु दो अरब वर्ष बताते हैं। यह सब उक्त भ्रान्तिमय मन्यन्तरगणना का परिणाम है। स्वायम्भुव मनुका सभय हमने पुराणप्रकरण से ऊपर वता दिया, अब अन्य मनुषों का समय निर्दिष्ट करते हैं।

## चतुर्युग और परिवर्तयुगकालगणना का सामंजस्य

स्वत्प व्यवधान के साथ परिवर्तयुगगणना का चतुर्युगगणना से सामंजस्य विठाया जा सकता है। यहां पर हम वैवस्वतमन्वन्तर के २८ परिवर्तयुगो का चतुर्युग गणना से सामंजस्य स्थापित करेंगे।

हम, पुराणपाटो से पहिले ही सिद्ध कर चुके हैं कि जिस प्रकार बृहस्पितयुग को विष्टवत्सर, सप्तिपियुग को सप्तिषिवत्सर, और ध्रुवयुग ( =६०६० वर्ष) को 'ध्रुवसंवत्सर' कहा जाता था उसी प्रकार 'परिवर्तयुग' को 'दिव्यसंवत्सर' (सौरयुग) कहा जाता था, इस प्रकार 'परिवर्तयुग' का वर्षमान था — ३६० मानुषयर्ष—

त्रीणि वर्षभतान्येव पिटवर्षाणि यानि तु । दिष्यः संवत्सरो ह्योष मानुषेण प्रकीर्तितः ॥ (ब्रह्माण्ड०)

परिवर्तपुगं को दिव्यसंबरसरं कहते से ही महती आन्तियां उत्पन्त हुई, जिनका विवेचन हम पृष्टंपृष्टों पर कर खुके हैं। इस आन्ति के कारण परस्पर गुरु-शिष्यों या पितापुत्रों में एक चतुर्युंग (४३२०००० वर्षे) का धन्तर कल्पित किया गया, जैसा कि शुकाचार्य —बृहस्पित और जातूकर्ण्य —कृष्णद्वंपायन धादि व्यासों के उदाहरणों से स्पष्ट है। वैवस्वत मन् से पराशर्यव्यास (महाभारतकाल) तक २० युग (परिवर्तपुग) - १००८० वर्षं व्यतीत हुये थे, जिसको ध्रान्तिवश २० चतुर्युंग माना गया —

प्रप्टाविशयुगाख्यास्तु गता वैवस्वतेऽन्तरे। (बायुपुराण २७/४५२)

अन्य प्रमाणो से भी जात होता है कि नहुष (जो मनु की पाचवी पीढ़ी में हुआ) से युधिष्टिरपर्यन्त केवल दशसहस्रवर्ष व्यतीत हुये थे—

दशवर्षसहस्राणि मपंरूपधरो महान् । विचरिष्यसि पूर्णेषु पुनः स्वर्गमवाप्स्यसि ।। (उद्योगपर्व १७/१५)

अतः चतुर्यृग केवल १२००० (द्वादशसहस्त्र) मानुषवर्षों के थे। चतुर्युग का प्राचीनतम उल्लेख अधर्ववेद में मिलता है—

> "शतं तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे सीणि चरवारि कृष्मः । (८/२/२१)

#### ४० परिवर्तयुग

मूल में चतुर्युंग १०००० (दशसहस्त्र) वर्ष के ही थे, परन्तु उत्तरकाल में उनमें सन्धिकाल (२००० वर्ष) ओड़ कर उन्हें १२००० वर्षों का माना जाने जगा....

वत्वार्याहुः सहस्त्राणि वर्षाणां च कृतंयुगम् ।
तस्य तावच्छती संघ्या संघ्याशं संघ्यासमः ।
इतरेषु ससंघ्येषु संसंघ्याशेषु च विषु ।
एकःपायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ।
तेषां द्वादशसाहस्त्री युगसंख्या प्रकीर्तिता ।।
धत्र संवत्सराः सृष्टा मानुषेण प्रमाणतः ।।
(श्रह्माण्ड० १/२/२६/२०-३०)

चत्वार्याहुः सहस्प्राणि वर्षाणां तत्कृत युगम् । तथा व्रीणि सहस्प्राणि वेतायां मनुजाधिय । द्विसहस्रं द्वापरे तु शतं तिष्ठति सम्प्रति ।। (भीष्मपवं)

ब्रह्माण्डपुराण के वर्तमानपाठ में भी चतुर्युग के ढादशसहस्रवर्षी को स्पष्ट ही मानुषवर्ष कहा गया है –

> तेषां द्वादशसाहस्त्री युगसंख्या प्रकीतिता। कृतं तेता द्वापरं च कलिश्चैव चतुष्टयम्। भ्रत्र संवत्सराः सृष्टा ''मानुषेण'' प्रमाणतः ॥ (ब्रह्माण्ड० १/२/२६/१५)

चतुर्युंग के द्वादशसहस्त्रवर्यं मानुषवर्षं ही थे, इसका अकाट्य प्रमाण है, बायुपुराण का वह उल्लेख, जिसमें कहा गया है कि जिस प्रकार वेद चतुष्पाद है, युग चतुष्पाद है, उसी प्रकार पुराण चतुष्पाद है तथा पुराण (बायुपुराण) में १२००० मलोक हैं उसी प्रकार चतुष्पादयुग में १२००० मानुषवर्ष होते हैं—

एवं द्वादशसाहस्रं पुराणं कवयो विदुः।
यथा वेदश्वतुष्पादश्वतुष्पादं यथा युगम्।
चसुष्पादं पुराणं तु श्रह्मणा विहितं पुरा।।

ऋग्वेद में प्रजापित (कश्यप) रचित द्वादशसहस्य ऋचार्ये थीं सपा अग्निचयन अतियक्ष में इतनी ही इष्टकार्ये रखी जाती थीं—— द्वादश बृहती सहस्त्राणि एतावत्यो ह्यर्चा याः प्रजापतिसृष्टाः।'' (शतपथत्राह्मण १०/४/२/२३)

प्राचीन यूनानी इतिहासकार हैरोडोट्स ने भी लिखा है कि भिस्नी इतिहास के भनुसार मनु से सैथोस (हैरोडोटसकालिक) तक केवल ११३६० वर्ष व्यतीत हुये थे — The priests told Herodotus that there had been 391 generations both of kings and High priests from Manos (= मनु) to Sethos and this he calculates at 11390 years. (The Ancient History of East by P. Smith, p. 59).

अतः लोकमान्यतिलक ने ठोक ही लिखा—"In other words, Manu and Vyasa, obviously speak of a period of 10000 or including the Sandhyas of 12000 ordinary or human (not divine) years; from the beginning of Krita to the end of Kaliage, and it is remarkable that in the Atharvaveda, we should find a period of 10000 years apparently assigned to one Yuga (The Arctic Home in the Vedas. p. 350).

पारसीपरम्परा में भी चारयुग बारहसहस्रवर्ष के ही मान्य थे।
मैक्सिको की प्राचीन मयसभ्यता में प्रथमयुग (कृतयुग) ४८०० वर्षों का
माना जाताथा।

### वैवस्वतमनु का समय

परिवर्तयुगगणना से वैवस्वतमनु का समय श्राज से लगभग १५ हजारवर्ष पूर्व और महाभारतयुद्धकाल से दशसहस्यवर्षपूर्व निश्चित होता है। (२८ परिवर्त युग ×३६०=१००८० वर्ष) अतः परिवर्तयुगगणना तथा चतुर्युगकालगणना में पूर्ण सामंजस्य बैठ जाता है।

## प्राचीनघटनाऋम-परिवर्तयुग में उल्लिखित

पुरातन मौलिकपुराणों में प्राचीनतम (प्राग्महाभारतीय) घटनाक्रम परिवर्त गुगों में ही उल्लिखित होता था। इस समय केवल वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण के प्राचीन अंशों में, केवल निदर्शनरूप में ही परिवर्तयुगों का उल्लेख अविधाष्ट रह गया है। इनमें सर्वाधिक विस्तृत निदर्शन वायुपुराण - २३वें अध्याय मे हैं जहां माहेश्वरा-वतारयोग के सन्दर्भ में अ्यासपरम्परा का वर्णन है और २८ परिवर्तयुगों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के नाम उल्लिखित हैं। अन्यत्र, ब्रह्माण्डपुराण के निदर्शन हष्टक्य हैं, यथा

#### ५२ परिवर्तयुग

हिरण्यकशिषु आदिदैत्य सम्राट् का नृसिंह द्वारा वद्य चनुर्थयुग (परिवर्तयुग) में हुआ-

चतुथ्या तु युगाख्यामापन्नेषु सुरेष्वथ । संभूतः स समुद्रान्ते हिरण्यकशिपोर्वधे ॥ (ब्रह्माण्ड० २/३/७३/७३)

चरकसंहिता के अनुसार प्रजापति दक्ष और रुद्र का समर्थ द्वितीय परिवर्तयुग में हुआ था—

> द्वितीये हि युगे शर्वमकोधमास्थितम् । पश्यन् समर्थश्चोपेक्षां चक्रे दक्षः प्रजापितः ।। (च. सं. ३।१४,१६)

पुराणो के अनुसार दैत्यासुरो का साम्राज्य एव प्रभाव दशयुग (परिवर्तयुग) पर्यन्त (३६०×१०=३६००=१४००० वि. पू. से १०४०० विक्रमपूर्व तक) रहा —

युगाख्या दश सम्पूर्णा ह्यासीदव्याहतं जगत् । दैत्यसंस्थमिदं सर्वमासीद् दशयुग किल । प्रशप्तः, ततः शको राष्ट्रं दशयुग पुनः ॥ युगाख्या दश सम्पूर्णा देवानाक्रम्य मूर्धनि ॥

(ब्रह्माण्डपुराण)

असुरसाम्राज्य वृषपर्वादानयेन्द्र के समयतक प्राय: ग्रक्षणण रहा, जब इन्द्र ने अपनी पुत्री जयन्ती का विवाह वृद्ध आचार्य शुक्र उशना (ग्रसुरप्रोहित) से कर दिया। जयन्ती की पुत्री देवयानी का विवाह ययाति नाहुष के साथ हुग्ना और वृषपर्वः की पुत्री शर्मिष्टा भी ययाति की पत्नी थी। यह समय महाभारतकाल से लगभग नौ सहस्त्रवर्षपूर्व (या १२००० विकमपूर्व) था, यद्यपि इन्द्र का प्रभाव इससे एक युग पूर्व—सप्तम परिवर्तयुग में बढ़ चुका था—

बलिसंस्थेषु लोकेषु वेतायां सप्तमे युगे। दैर्त्यस्त्रैलोक्याकान्ते तृतीयो वामनोऽभवत्।। (वायुपुराण)

इसी प्रकार, पुराणों में दलात्रिय का समय दशम परिवर्त में, मान्धाता का पन्द्रहवें परिवर्त में, परशुराम का उन्नीसवें परिवर्त में, दाशरिय राम का चौबीसवें परिवर्त में ग्रीर कृष्ण वासुदेव का अट्टाईसवें परिवर्त में निर्दिष्ट है।

मत 'परिवर्तयुग' की खोज प्राचीन इतिहास की मतिमहत्वपूर्ण मौलिक खोज है, जिससे महाभारतपूर्व के महानुख्यो का समय सरलता से निश्चित किया जा सकता है।

अतः पुराणों में १४ मनुओं के इतिहास का सार निम्न तालिका से प्रकट होगा :--

| क. सं | मनु                  | सप्तिषिगण                                                                                                                     | पुत्रगण                                                                                        | इन्द्र, देवगण,                                                       | समय तिथि                 |
|-------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| t     | स्वायम्भुव<br>मनु    | मरीचि, म्रति<br>मिङ्गिरा, पुलह<br>ऋतु, पुलस्त्य<br>भ्रोर वसिष्ठ                                                               | मान्तीध्र,<br>प्रान्तबाहु, मेधा,<br>मेधातिथि, वसु,<br>ज्योतिष्मान, द्युतिस्<br>हब्य, ग्रौर सबन |                                                                      | ३००००<br>वि• पू०         |
| २     | स्वारोचिष<br>मनु     | भोवं वासिष्ठ,<br>स्तम्भ कश्यप,<br>प्राण भागंव,<br>ऋषभ श्रिक्तरा<br>दत्त पोलस्त्य<br>निश्चल द्यात्रेय<br>अवंरीयान् -<br>पोलह । | चैत्र, किपुरुष कृतान्त, विभृत रिव, नव, सेतु बृहदुक्य, और ऋतु                                   | तुषित-<br>पारावत<br>वासिष्ठसंज्ञ<br>कदेवगण<br>इन्द्र विपश्चिद्       | २६०००<br>वि॰ पू•         |
| RY    | उत्तममनु<br>(औत्तमि) | हिरण्यगर्भ<br>बासिष्ठ के<br>सात पुत्र-<br>सप्तर्षि,                                                                           | इष, ऊजं,<br>तनूज, मधु<br>माधव, शुचि,<br>युक, सह,<br>नभस्य, नभ                                  | देशों के पंचगण सुधर्मा, प्रतदंन शिव,सस्य भौर सुकर्मा इन्द्र-सुशान्ति | २६०००<br>वि० पू०         |
| ¥     | तामस<br>मनु          | काव्यआङ्गिरस<br>पृषु काश्यप,<br>अग्नि बात्रैय                                                                                 | जानुजंध<br>शान्ति, नर                                                                          | सत्य, सुरूप<br>सुधी धीर                                              | २८०० <b>०</b><br>वि० पू• |

#### ४४ परिवर्तवृत

निष क. सं इन्द्रादिदेवगण तामसमन सप्तिषिगण पुत्रगण ज्योतिर्धाम च्याति, शुभ हरिगण भागंव, चरक त्रियभृत्य, (पौलस्त्य) पौलह, पीवर परीक्षित्, प्रस्थल इन्द्र शिवि वासिष्ठ, भीर द्रवेष्धि, चैव पौलस्त्य कृशास्य भीर देववाहुपौलह क्तबन्ध् रैवतमन् सुधामा काश्यप महावीयं, मिताभ, भूताय 75000 X हिरण्यरोमाआंग सुसंभाव्य, वैकुण्ठ, सुमेधस वि० पू० रस,वेदश्रीभागंव वरिष्ठ, इन्द्रविभ् सत्यक,हरहा **ऊर्ध्वाहुवासिष्**ठ श्चि पजन्यपौलह बसवान् और सत्यनेव निरामित्र श्रात्रेय कम्ब ,ऋंग और धृतवत उत्तम भागंव उरु, पुरु, घाच, प्रसूत, भाव्य Ę चाभुषमनु हविष्मान् माङ्गिरस शतद्युम्न, \$2000 तपस्वी, पृथुक, महानुभाव वि० पू० सुधामा काश्यप और लेखासंज्ञक सत्यवाक्, १६००० विरजा वासिष्ठ कृति, ग्रग्नि पर्यन्त भ्रतिनामपौलस्त्य**ः** देवगण, ऋत, अति (आरण्य मात्रेय सहिष्णु पौलह भीर मधु आलेय रात्र, सुद्युम्न के पुत्र) भीर महाबीयं इन्द्र म्राभमन्य (सभी नडवला के पुत्र) रोच्य घृतिमान् आंगिरस, हव्यप विवसेन, सुवामा, मन् पौलस्त्य तत्वदर्शी विचित्र, नय, सुधर्मा मीर 26000 (कदंग) पौलह निरुत्सुक धर्मभूत, धृत, सुकर्मा-तीन वि० पू० भागंब निष्प्रकम्प सुनेत्र, क्षत्र, प्रकार के देवगण

| ₩.         | सं.                                 | सप्तविगण                                                                                                                                                   | पुत्रगण                                                                                               | इन्द्रादिदेवगण        | तिचि-                    |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| 5          | भौत्यमनु<br>सबस पौलस्ट्य            | भातेय<br>निर्मोह काश्यप<br>सुतपा बासिष्ठ<br>जाग्नीध्र काश्यप<br>मागद्य पौक्सस्य<br>ग्राग्निबाहुभागेव<br>गृजि ग्रागिरस<br>मेधातिथि, धृष्ट-<br>केतु पौलस्स्य |                                                                                                       | _                     | ्, २४०००<br>वि० पूर      |
| •          | मे रुसावर्णी<br>(रोहित<br>दाक्षायण) | पंचहोत्र<br>निराकृति<br>पृयुग्नवा,<br>भूरिधामा,ऋचीक<br>अष्टहत ग्रीरगय                                                                                      |                                                                                                       | य (अद्भुत)            |                          |
| <b>१</b> 0 | दक्षसार्वीण<br>मनु                  | हिवष्मानपोलह, सुकृतिभागंव, आपोमूर्तिभावेय अष्टम वासिष्ठ प्रमिति पौलस्त्य नभोगकाश्यपग्रीर सत्य आङ्गिरस                                                      | सुक्षत्र,<br>उत्तम, भूरिषेष<br>यतानीक,<br>निगमित्र,<br>वृषसेन, जयद्रथ<br>सुवर्चा ग्रीर<br>भृरिद्युम्न | सुखमना भीर<br>निरुद्ध | १४०००<br>वि० पू०         |
| **         | रुद्र (रोद्र)<br>सावर्णी<br>निश्चर  | हविष्मानकाश्यप<br>हविष्मान्भागंव<br>तरुणआतेय,<br>भनषवासिष्ठ<br>उद्धिष्ण्य<br>आंगिरस<br>पौलस्य और                                                           | संवर्तक, सुणर्मा<br>देवानीक,पुरूदह<br>क्षेमधन्वा,आदर्श<br>पण्डक और मनु                                | भोर                   | १४०००<br>वि० <b>यू</b> ० |
|            | स्य                                 | मनितेषा पौसह                                                                                                                                               | •                                                                                                     |                       |                          |

## ५६ परिवर्तेषुग

| ऋ. सं      | . मनु                              | सप्तिषगण                                                                                                                                                                   | पुत्रगण                                                                                                                    | इन्ददेवगण                                                                 | तिथि                                                                                                             |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१</b> २ | ब्रह्मसार्वाण<br>(कश्यप-<br>मारीच) | कृति वासिष्ठ, मुतपा आत्रेय, तपोपूर्ति आंगि- रस, तपस्वी काश्यप, तपो- अज्ञयान पौलस्त्य, तपोरति पौलह श्रीर तपोमति                                                             | देवबान्, उपदेव<br>देवश्रेष्ठ, बिदू<br>रथ. मित्रवान्<br>मित्रविन्दु<br>मित्रसेन,<br>अमित्रहा,<br>मित्रबाहु ग्रोर<br>सुवर्चा | पंचदेवगण-<br>हरित, रोहित,<br>सुमनस, सुकर्मा<br>और सुपार<br>इन्द्र-ऋतधामा  | १५०००<br>वि० पू०<br>१३०००<br>वि० पू०                                                                             |
| 2 3        | बैबस्वत<br>मनु<br>(श्राद्धदेव)     | वसुमान् वासिष्ठ<br>दत्तग्रात्तेयः,<br>काश्यप वत्सार<br>गौतमः, भरद्वाज<br>जमदग्नि और<br>विश्वामित                                                                           | इक्ष्वाकु, भर्याति<br>नरिष्यन्त प्रामु,<br>करूष, धृष्णु<br>पृषध्य नभग<br>नाभानेदिष्ट<br>और इला<br>(कन्या)                  | देवगण-साध्य,<br>रुद्र, मरुदगण,<br>वसुगण और<br>आदित्य गण,<br>इन्द्र भतऋतु, | १३०००<br>वि० पू०<br>से<br>१९०००<br>वि० पू०<br>तक                                                                 |
| **         | वैवस्बत<br>सावर्णं मनु             | गालव कौशिक, परशुराम भागेव, पराणर या पाराणयं, णारद्वन (गौतम) दीप्तिमान् ग्रावेय ऋष्यशृंग काण्यप और भारद्वाज— (अज्ञातनामा, अण्यत्थामा, कृप, भीर द्वीपायन के भ्रष्टपाठ- भागक) | वरीयान्<br>अवरीयान्<br>सम्मत<br>धृतिमान्, बसु<br>चरिष्णु,<br>अध्रष्णु, वाज<br>ग्रोर सुमति                                  |                                                                           | १३०००<br>वि पू०<br>से ११०००<br>वि पू०<br>तक;<br>सप्तिषियो<br>का समय<br>(अष्टादश<br>परिवर्त)<br>६५००<br>वि पू० से |